# TEXT CROSS WITHIN THE BOOK ONLY

UNIVERSAL LIBRARY OU\_176848

### हिन्द् संस्कृति श्रीर ज्ञान के उद्धार-हेतु उनकी

श्रतुपम सेवात्रों के लिए

· तपःपूत

श्री पंडित मदन मोहन मालवीय

के कर कमलों में

सादर समर्पित

#### प्रस्तावना

भारतवर्ष के सम्राटों में बहुत कम राजा ऐसे हैं जिनके राज्यकाल के इतिहास के लिए हर्ष के समान ही पुष्कल प्रमाण श्रीर घटना सामग्री उपलब्ध होती है। डा॰ विन्सेण्ट स्मिथ ने लिखा है कि यदि सब उपलब्ध प्रमाण—सामग्री की छान बीन की जाय तो जैसा निश्चित इतिहास हमें हर्ष के लिए प्राप्त हो सकता है वैसा चन्द्रगुप्त मौर्य श्रीर श्रशोक के श्रतिरिक्ष श्रन्य किसी के लिए नहीं मिलता। वस्तुतः ऐतिहासिक सामग्री इतनी श्रधिक है कि श्रकें वह से सम्बन्ध रखने वाले इतिहास एर एक मोटा पोथा तैयार हो सकता है।

हर्ष के जन्म श्रीर प्रारम्भिक जीवन का बड़ा सुन्दर श्रीर सजीव वर्णन बाणकृत हर्षचरित. में पाया जाता है। बाणभट्ट संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध महाकवि हैं, श्रौर चूंकि वे हर्ष के राजकवि थे इस कारण उन्होंने उसके जीवन श्रीर राज्य का श्रांखों देखा बहुत ही सूचम वर्णन किया है। बाण कृत श्राख्यायिका संस्कृत साहित्य में प्राप्त होने वाला एक विशिष्ट जीवन चरित है। यद्यपि महाकवि की लेखनी से प्रसुत इस प्रन्थ में श्रतिशयोक्ति श्रीर स्वच्छन्द कल्पना का भी यथेष्ट समावेश है, परन्तु सूच्मबुद्धि ऐतिहासिक के लिए सत्यात्मक श्रीर कल्पना मिश्रित वर्णनों का विवेक कर लेना कुछ ऐसा कठिन नहीं है। कल्पनात्मक श्रंश में से ऐतिहासिक घटनाश्रों को जब हम श्रलग करके देखते हैं तो हमें बाग की सचाई पर श्राश्चर्यमुग्ध रह जाना पब्ता है, विशेषता उस हालत में जब श्रन्य प्रमाण भी सर्वथा बाण का समर्थन करते हुए मिलते हैं। ऐसे स्थलों का निर्देश इस प्रन्थ में यथास्थान कर दिमा गया है। बाग की एक खुबी यह है कि उस के काब्यमय वर्षानों में तत्कालीन सभ्यता श्रीर रहन सहन पर प्रकाश डालने वाली अपरिमित सामग्री का अनायास ही सञ्जावेश हो गया

था। उससे हमें देहातों में प्रामिणों के सादा जीवन, राजमहत्त भौर दरबार के ठाठ बाट, स्कन्धावारों की भगदड़, तथा श्राश्रमों के प्रशान्त तपोमय जीवन का भी यथावत चित्र देखने को मिलता है। वस्तुतः विविध जनपदों श्रीर देशवासियों के उस समय के श्राचार ब्यवहार श्रीर वेषभूषा के सम्बन्ध में, तथा उनके विद्याप्रचार, धर्म श्रीर ज्ञान के विषय में उपलब्ध सामग्री इतिहास का कम महत्त्वपूर्ण श्रंश नहीं है क्योंकि उस युग की सभ्यता का परिज्ञान तो हमें उसी से प्राप्त होता है। राजनैतिक घटनाश्रों के बारे में श्रगर हमारा ज्ञान थोड़ा है. तो उसकी कमी हर्षचरित में दी गई सामाजिक इतिहास सम्बन्धी इस महत्त्वपूर्ण सामग्री से पूरी हो जाती है। हर्षकालीन भारतवर्ष का श्रांखों देखा वर्णन प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन साँग ने भी किया है। इस विद्वान लेखक का वर्णन एक गज़ेटियर की तरह विशद श्रीर रोचक है। भारतीय इतिहास के कई लुप्त प्रकरणों के उद्धार के लिये हम इस चीनी यात्री के ऋणी हैं। बाण श्रीर चीनी यात्री के प्रत्यत्त वर्णनों के श्रतिरिक्ष कितने ही शिक्वालेखों से भी हर्ष के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है, जिनमें दिश्वणापथ के सम्राट हर्ष के समकालीन महाराज पुलकेशी द्वितीय के कई खेख, तथा गुप्त सम्राटी श्रीर गुप्तोत्तरकालीन श्रन्य राजाश्रों के श्रधिकांश जेख सम्मिलित हैं। इन से हर्ष के इतिहास श्रीर विशेषतः उसकी शासन प्रणाली के सम्बन्ध में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, जिस शासन की सुब्यवस्था से किसी समय महान् साम्राज्यों का नियन्त्रण होता था। इस प्रन्थ के प्रकरगों को सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय के सम्मुख व्याख्यान रूप में सुनाया गया था। लखनऊ विश्वविद्यालय में अपने विद्यार्थिवर्ग के उपयोगार्थ भी इन्हें शीघ्र ही प्रनथ रूप में सम्पादित किया गया।

बाखनऊ विश्वविद्यालय सितम्बर १६२४

राधाकुमुद मुकर्जी

## विषय सूची

| श्रध्य | ाय |                                        | पृष्ठ     |
|--------|----|----------------------------------------|-----------|
| 1      |    | चारम्भिक जीवन श्रीर श्रभिषेक           | 1         |
| 2      |    | युद्ध, विजय श्रीर श्राधिपत्य           | 9 8       |
|        |    | टिप्पशियां                             |           |
|        | য় | हर्ष के कुछ समकालीन राजाश्रों के विष   | ाय में ४१ |
|        | ब  | हुष श्रीर उसके पूर्वाधिकारियों के इतिह | ास की     |
|        |    | कुछ तिथियों के विषय में                | હર        |
|        | स— | शशांक श्रोर भास्करवर्मा                | 98        |
| 3      |    | सभाएं :                                | 50        |
| 8      |    | शासन                                   | 80        |
| ¥      |    | धर्म श्रोर विद्या                      | 124       |
|        |    | टिप्पाि्यां                            |           |
|        | য় | हर्ष के नाटक                           | 144       |
|        | ₫  | गुप्तकाल की कला                        | 308       |
| ٩      |    | श्रार्थिक दशाएं                        | 353       |
| •      |    | सामाजिक जीवन                           | 180       |
|        |    | उपसंहार                                | २०६       |

#### अध्याय १

#### आरम्भिक जीवन और अभिषेक

हुषं हमारे प्राचीन काल के इतिहास के कितएय उदाह-रणों में से एक ऐसे राजा का उदाहरण है जिसने अपनी विजयों से अपने आप को राजाधिराज बनाया और अपनी साधना से एकच्छुत्र अधीश्वर की भाँति भारतवर्ष के एक विशाल खण्ड को राजनैतिक एकता के सूत्र में बाँधा। उसके इतिहास का मुख्य स्नोत हुर्षचरित है जिसे बाण ने, जो सम्राद हुषे के दरबार के किवयों में से एक था, लिखा है। प्रसिद्ध चीनी यात्री युत्रान च्वाँग के साहय से, जिसने इस सम्राद के जीवन और कम का अपनी आँखों देखा बृत्तान्त लिखा है, इस देशी साहित्यिक प्रमाण-सामग्री की प्रचुरत्या पूर्ति और पृष्टि होती है।

े हर्ष के तीन उपलब्ध लेख भी हैं जिनसे कुछ बहुमूल्य इतिवृत्त ज्ञात होता है; ये हैं—सोनपत ताम्र मुद्रा [फ्लीट कृत गुप्त इंस्क्रिपशन्स सं० ४२], हर्ष संवत् २२

3 हुष को कभी कभी लोग विना यथेष्ट प्रमाण के ही श्री हुष भी लिखते हैं। श्री उसके नाम का श्रंग नहीं है, नहीं तो श्री श्रीहष नाम लिखा हुआ मिलता, जैसा कि कहीं नहीं मिलता। विक्रमादित्य प्रज्ञम के कैं। देम दानपत्र में उसे हुष-महानुप कहा गया है [हापेडयन एन्टीकेरी, वाल्यूम १६, ए० २२], श्रीर बाण के प्रन्थ का नाम केवल हुष-चिरत ऐसा ही है [फ्लीट हुत गुम्न हुं॰, ए० २०७, टिप्पणी ३]. किन्हीं शिलालेखों में उसे हुषेदेव भी कहा गया है [दोखिये नीसारी दानपत्र श्रीर अफसद शिलालेख (ह्यिडयन एन्टीकेरी, भाग १३, ए॰ ७३, ७९)], जो नाम कि बाण के हुषेचरित में भी पाया जाता है।

त्रधात् लगभग ६२८ ई० का बांसखेरा पटल, (copper-plate) श्रीर संवत् २४ श्रर्थात् सन् ६३१ का मधुवन पटल। किन्तु सीधे हर्ष से सम्बन्ध रखने वाले जिस इतिवृत्त की उपलिध इन लेखों से होती है उसकी महत्त्वपूर्ण पूर्ति, विशेष करके उस काल की शासनपद्धति के रोचक विषय पर, उस युग के उन सब शिलालेखों के द्वारा होती है जिनका श्रारम्भ एकच्छत्र गुप्त नरेशों से होता है।

इस वंश का प्रवर्तक, शिव का श्रनन्य भक्त श्रौर उपासक परम माहेश्वर पुष्पभूति था, जिस पर भैरवाचार्य नामी एक विख्यात दान्तिणात्य शैव सन्त का प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि एक समय राजा वेताल साधना के लिए श्रपने गुरु के पीछे पीछे किसी श्मशान में गया और उसने लहमी-रूपिणी श्रपनी इष्ट देवी से यह वर प्राप्त किया कि 'तुम एक महान् राज वंश के प्रवर्त्तक होगे।" [हर्ष चरित पृ० ११४]

मधुवन पटल के लेख में हर्ष के निकटवर्ती पूर्वजों के नाम इस प्रकार दिये गये हैं—

नरवर्धन-विज्ञणीदेवी
|
राज्यवर्धन-प्रथम-श्रप्सरोदेवी
|
श्रादित्यवर्धन-महासेनगुप्तादेवी
|
प्रभाकरवर्धन-यशोमती (मालवा के सम्राद्
(महाराजाधिराज) यशोधमी विक्रमादित्य
की पुत्री)।

बाण के आख्यान में हर्ष का पिता प्रभाकर वर्धन आरम्भ

इस श्रनुवाद में बाणकृत इर्षचिरित के उद्धरणों की पृष्ठ-संख्या
 निर्णयसागर प्रेस में सुदित पंचम संस्करण (१६२४) के श्रनुसार दी गई हैं।

में श्रीकएठ प्रान्त के स्थाएवीश्वर नामी ज़िले का छोटा राजा था। काल-क्रम से उसने सारे उत्तरी भारत के अनेक देशों श्रीर जातियों को वश में करके श्रथवा उन पर श्रपना श्रातङ्क बिठा कर प्रायः सम्राट् के बरावर पद को प्राप्त कर लिया । उसने श्रपने श्राप को 'हूग रूपी हरिगों के लिये सिंह, सिन्धुराज के लिए काल-ज्वर, गुजरात के लिये निद्रोाचाटन, गान्धारराज रूपी गन्ध-हस्ती के लिए कूट [ एक प्रकार का हस्ति ज्वर ], लाट लोगों की निरंकुशता के लिए लुटेरा, मालवा की लद्मी-लता के लिये कुठार' [ हर्ष चरित पृ० १२० ] सिद्ध किया । 'प्रत्येक दिशा में कगारों श्रोर खड्डों, वनों श्रीर गुल्मों, पेड़ों श्रीर तृखों, भाड़ियों श्रीर बाँबियों, पहाड़ों श्रीर कन्दराश्री की पाटते हुए उसकी सेनात्रों के विस्तीर्ण मार्ग पृथ्वी को उसके श्राधितों के उपयोग के लिये विभक्त करते हुए से मालूम होते थे।' [हर्ष० १२०] इस प्रकार वह 'प्रतापशील इस दूसरे नाम से दूर दूर तक विख्यात' हो गया। खुदे हुए लेखीं में भी कहा गया है कि उसका यश चारों समुद्रों से परे फैल गया था श्रीर दूसरे राजा लोग उसके प्रताप श्रीर श्रनुराग के कारण उसके वशवर्ती हो गये थे (मधुवन पटल) श्रीर इन लेखें। में उसे 'महाराजाधिराज परमभट्टारक' की उपाधि दी गई है, जब कि उसका पिता त्रादित्यवर्धन श्रीर उसका दादा राज्यवर्धन प्रथम केवल महाराजा ही कहे गये हैं।

लगभग सन् ४६० ई०' में 'ज्येष्ठ के महीने के कृष्णपत्त की द्वादशी को कृत्तिका नत्तत्र के पूर्ण प्रभाव में ठीक गोधूलि के उपरान्त' रानी यशोवती अथवा यशोमती (सोनपत मुद्रा

१ इन संवतों को हमने जिस प्रकार ढूंढ निकाला है उसके लिये द्वि-तीय प्रध्याय के प्रन्त में दी हुई व संख्यक टिप्पणी देखिये ।

के लेखानुसार) के गर्भ रो हर्ष का जन्म हुआ। राजा का राजकुमार के जन्म का शुभ समाचार रानी की धात्री की लड्की सुयात्रा ने सुनाया । जब राजकुमार राज्यवर्धन केवल छुः वर्ष का था तब सन् ४६३ ई० के लगभग उसकी बहिन राज्यश्री पैदा हुई। उस समय, जैसा कि बाण हमें बतलाता है, हर्ष श्रभी इतना छोटा था कि वह 'श्रपनी धात्री की **उँ**गिलयों के सहारे केवल पांच छुः पग चल सकता था' श्रीर 'नन्हे नन्हे दान्त उसके मुख की शोभा बढ़ाने लगे थे,' [ हर्ष० १३४ ] जिससे मालूम होता है कि उसकी श्रायु ज्यादा से ज्यादा दो वर्ष से ऋधिक न रही होगी । जब ये राजशिशु सयाने होने लगे तो उनके मामा, यशोवती के भाई, ने श्रपने पुत्र भिएड को तरुए राजकुमारों की सेवा-ग्रुश्रुषा करने के लिये भेजा। बाद को राजा ने मालवा<sup>र</sup> के दो राजकुमार,कुमार-गुप्त श्रीर माधव-गुप्त को, [हर्ष० पृ० १३८] जो हर्ष के मामा भी लगते थे (टि० श्र, श्रध्याय २) इनका सहचर नियुक्त किया। इससे सम्भवतः यह प्रगट होता है कि मालवा का राजा उसके आधीन था।

१ यह मालवाधिपित शीलादित्य था जो यशोधर्भन् विक्रमादित्य का बदका था हमने द्वितीय अध्याय के अन्त की अ टिप्पणी में बताया है कि प्रभाकरवर्धन से हारकर उसे जो संधि करनी पढ़ी थी उसके अनुसार उसने अपने पुत्र को थानेश्वर के दरबार में भेजा था। यह घटना सन् १६३ के लगभग की है।

२ यहां मालवा से ताल्पर्य पूर्वी मालवा से हैं। राजकुमार कुमारगुप्त भौर माधवगुप्त पूर्वी मालवा के राजा के पुत्र थे। खास माखवे का प्रदेश महानृपति यशोधर्मन् (सन् १३३:१८३) श्रीर उनके पुत्र शांखादिख (सन् १८३ से १६३) के श्रधीन था, जैसा द्वितीय श्रध्याय की श्राटिल्पणी में बताया गया है।

राजकुमारों की शिक्षा के विषय में कोई विशेष विवरण नहीं दिया गया है। उयों उयों वे बढ़ते गये 'उनके शरीर-बन्ध बज्र की भानित कठोर होते गये,' वे 'घोड़ों पर चढ़ कर बाहर निकलते थे श्रीर श्रङ्ग-विन्यास में श्ररुण श्रीर गरुड़ जैसे सुन्दर थे', उनके हाथ तलवार चलाने के श्रभ्यास से पड़े हुए लाञ्छनों के कारण नित मिलन होते थे, जबिक उन के मनोविनोद का समय उनके धनुषों की गम्भीर टङ्कार से लिक्त होता था [हर्ष० पृ० १३६–३७]।

उनकी बहिन राज्यश्री 'नृत्यगीतादि में निपुए सिखयों श्रोर सकल कलाश्रों से नित श्रपना परिचय बढ़ाती हुई शनैः शनैः परिवर्द्धित होने लगी [हर्ष० पृ० १४०] । श्रपेज्ञाकृत परिमित समय में ही यौवन को प्राप्त हुई वह उांचेत ठाट-बाट श्रोर विधि विधान के साथ मुखर राजवंश के राजा श्रवन्तिवर्मा के पुत्र राजकुमार ग्रहवर्मा को ब्याही गई [हर्ष० पृ० १४१]; 'खयं राजा लोग भी श्रपने महाराजाधिराज के

१ श्रक्सर लोग इस बात को नहीं जानते कि बाण ने हर्ष के एक तीसरे भाई का भी वर्णन किया है, जिसका नाम कृष्ण [हर्ष॰ ए॰ ४२] हर्षचरित में हर्ष के एक पुत्र का भी उन्नेख [हर्ष॰ ए॰ ११] है ।

२ हरहा शिलालेख [एपि० इन्डि० वाल्यूम १४ पृ० ११०] के अनु-सार मुखर राजवंश की उत्पत्ति सूर्यवंश से थी। उत्पं लिखा है कि महाभारत कथा प्रसिद्ध सती सावित्री के पिता मद देश के राजा अश्वपति इस वंश के संस्थापक थे। मुखर राजकुल की अति प्राचीनता इस बात से भी ज्ञात होती है कि गया से मिली हुई एक मिट्टी की मुहर पर मौर्य काल की बाल्ली लिपि में खुदे हुए अचरों में मोखालिश=मौखरे: पाया गया है [देखिये फ्लिप्ट कृत गुप्त-शिलालेख पृ० ६४]. काशिका प्रन्थ में गोत्रावयव मर्थात् छोटे गीत्र दा कुलों के उदाहरणों में भी मुखर शब्द दिया हुआ है। पाणिनीय सूत्र ४। १। ७६ के अनुसार मुखर से स्त्रीवाची मौखर्या सब्द सिद्ध किया गया है। बताय हुए सजावट के काम में कटिबद्ध होकर जुटे थे', जब कि 'दूराति दूर पूर्व से त्राकर समस्त सामन्तों की रानियां उपस्थित हुई'।

कुछ समय के उपरान्त उसके पुराने शत्रु हूं लों ने फिर उपद्रव मचाना श्रारम्भ किया, किन्तु राजा इतना बूढ़ा हो चुका था कि वह उनसे स्वयं नहीं जूभ सकता था। इसलिए उसने श्रपने ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्धन को, 'जिसकी श्राय श्रब कवच धारण करने योग्य हो गई थी, श्रपने पास बुलाया श्रौर, जिस प्रकार सिंह श्रपने शावक को हरिएों के विरुद्ध प्रेरित करता है, उसे एक अपरिमित सेना का अध्यन्न बना कर पुराने मन्त्रियों श्रीर श्रनुरक्त महासामन्तों के साथ हुणों पर त्राक्रमण करने के लिए उत्तरापथ की स्रोर भेजा। हुषे उस समय इतना छोटा था कि उसे इस नियोग में सिम्मिलित नहीं किया जा सकता था; फिर भी वह पीछे रहना नहीं चाहता था, इसिलये अश्वारोहियों की एक सेना लेकर ऋपने भाई के साथ हो लिया। जब उसका बड़ा भाई पहाड़ों में शत्रु को खदेड़ रहा था, हर्ष सिंह, शरभ, शार्द्रल श्रीर सुत्ररों के त्राखिट में व्यस्त था, जो हिमालय की तराई के जंगलों में प्रचुरता से पाये जाते थे। 'घनुष को कानों तक र्खीच कर उसने उससे देदीप्यमान बालों की वृष्टि की जिससे थोड़े ही दिनों में वन जंगली जन्तुत्रों से श्रन्य हो गये।'

जब दोनों भाई इस प्रकार व्यापृत थे तो राजधानी से कुरङ्गक नाम का सन्देशहर एक पत्र लेकर हर्षके पास आया,

१ आदित्यसेन के अपसद शिलालेख में कबीज के मौखिरयों के भी हूगों से पीढ़ित किये जाने और स्वयं उन्हें सीधा करने क' निर्देश है। इस प्रकार कनीज और थानेसर के दोनों राज्य अपने समान शत्रु हूगों के विरुद्ध मित्रभाव से एक हो गये। इस मैत्री का कारण दूसरे अध्याय टिप्पणी स्र में समकाया गया है।

जिसमें उसके पिता की चिन्ताजनक बीमारी-'भीषण दाह-ज्वर'-का समाचार था। हर्ष सहसा घोड़े पर सवार होकर राजधानी को लौट पड़ा श्रौर जब तक अपने पिता के रोग-शय्या के पास न पहुँच गया उसने तीन दिन तक अन्नजल ब्रहण नहीं किया। महाराज की शुश्रुषा करनेवाले वैद्यों में सुषेण [ह्रषे० पृ०१४४] त्रौर रसायन [ह्रषे० पृ०१४६] का जो श्रष्टांग श्रायुर्वेदं में पारंगत था उल्लेख किया गया है। महल की तीसरी कच्या से द्वोकर जाते हुए राजकुमार को खौलते हुए तेल, मक्खन श्रौर कार्थी की सुगन्ध श्राई जो रुग्ण महा-राज के लिए श्रीषिधयों के तय्यार करने में इस्तेमाल किये जा रहे थे। महल के पास पहुँच कर दुर्घ ने ऋपने बड़े भाई को लाने के लिए एक एक करके शीघ्रगामी सन्देश हर श्रीर तेज़ उष्ट्रपाल (ऊँट-सवार) भेजे किन्तु इसी बीच महाराज् प्रभाकरवर्धन संसार से चल बसे। राजकुमार हर्ष के लिए उनके श्रन्तिम शब्द थे—'इस लोक पर श्रधिकार करो, मेरे कोश को ब्रात्मसात् करो, सामन्तवर्ग के। पारितेषिक रूप से ब्रह्मण करो, राज्यभार का वहन करो, प्रजा की रत्ना करो,

१ यह लिख देना रोचक होगा कि चीनी यात्री हस्सिंग भी, जो यु-श्वान च्वांग के थोड़े ही समय बाद भारतवर्ष में श्राया था, उस समय के श्रष्टांग श्रायुर्वेद का उक्लेख करता है जिसमें उसके कथना-नुसार कम से इन श्राठ श्रंगों का वर्णन था:-(१) भीतरी श्रीर बाहरी व्रण (शल्यतंत्र), (२) गले से ऊपर के रोग (शालाक्यतंत्र) (३) गले से नीवे के श्रर्थाल् शारीरिक रोग (कायचिकित्सा), (४) भूत प्रेत श्रादि के श्राक्रमण से होनेवाले श्रासुरी रोग (भूत-विद्या), (४) विर्धे की श्रीष्धियां (श्रगदतंत्र), (६) गर्भ स्थिति से लेकर सोलह वर्ष तक की श्रायु के बच्चों के रोग (कीमारम्हरू). (७) जीवन को दीर्घ बनाने के उपाय (रसायन तंत्र) श्रीर (८) टांगों श्रीर शरीर को पुष्ट करने के साधन (वाजीकरणतंत्र)।

श्रपने परिजनों का पालन करो, शस्त्राभ्यास में निपुण बनो, शत्रश्रों को निर्मूल कर डालों ।' [हर्ष० पृ० १६८] मृत राजा की चिताभस्म के ऊपर ईंटों का एक स्मारक स्थापित किया गया, श्रीर हर्ष उत्किएठत हृदय से श्रपने भाई के श्राने की बाट जोहने लगा [हर्ष० पृ० १७४]।

त्राखिरकार युद्ध में इलों को जीतने में लगे हुए, तीरों के, घावों पर लम्बी सफेद पिट्टियां बांधे हुए [हर्ष० पृ०१७६] राज्यवर्द्धन लौट आया और अपने पिता की मृत्यु से इतना विद्वल हुआ कि सिंहासन अपने छोटे भाई के लिये छोड़ कर उसने संसार से संन्यास लेने और तपस्वी बनने का संकल्प कर लिया। किन्तु हर्ष का हदय इतना उदार था कि वह इस पद को प्रहल नहीं कर सकता था और उसने अपनी श्राग्रहभरी युक्तियों और भावों से अपने भाई को सिंहासन पर बैटन के लिए बाध्य किया।

पर इस सिंहासन ने उन दुँदैवग्रस्त दोनों भाइयों में से किसी के लिए भी शान्ति का आवाहन नहीं किया। सहसा ही राजकुमारी राज्यश्री का संवादक नामी विश्वत परिचारक बड़ी भारी विपत्ति का समाचार लेकर नवाभिषक्ति राजा के पास आया—'जिस दिन श्रवनीश्वर प्रभाकरवर्द्धन की मृत्यु की खबर उड़ी, उसी दिन दुरात्मा मालवराजें ने महाराज

१ इन शब्दों से स्पष्टतया यह स्चित होना सिद्ध नहीं होता कि राजा ने घर से बाहर गये हुए अपने ज्येष्ठ पुत्र के स्वत्वों को कुचल कर, हर्ष को सिंहासन के लिए चुना हो। फिर भी, जैसा आगे उद्धत किये हुए क-तिपय-गुप्त शिलालेखों में दर्शीया गया है, राजाओं के द्वारा इस प्रकार अपने उत्तराधिकारियों की नियुक्ति उन दिनों कोई असाधारण बात नहींथी।

२ शीलादित्य, जिसके साथ पूर्वी मालवा का राजा देवगुप्त भी था (जिसका उन्नेख मधुवन पटल में किया गया है) देखी श्रध्याय २. टिप्पणी श्रा

प्रहंचर्मा को श्रप्ने सुरुतों सिहत जीवलोक से पृथक् कर दिया। राजकुमारी राज्यश्री को भी दस्युस्त्री की भाँति पैरों में लोहे की वेड़ियाँ पहना कर क़ैद कर दिया गया है श्रारे वे कान्यकुर्वंज के कारागार में डाल दी गई हैं। इस के श्रितिरिक्त यह भी किंवदन्ती है कि सेना को नायक-हीन समभ कर यह दुर्मति दुराचारी इस देश पर भी श्राक्रमण करना श्रीर उसे हड़प कर जाना चाहता है। यह समाचार है; श्रागे इस विषय में स्वयं महाराज प्रमाण हैं।' [हर्ष०१८३] इस समाचार को सुनकर राज्यवर्धन एकदम श्रीर श्रिधिक विद्वल हो उठा, श्रीर कोध के श्रावेश में संतप्त होकर वह चिल्ला उठा—' श्राह मालव लोगों का पुष्पभूति के वंश के साथ

१ इस वाक्य से कुछ का श्रनुमान है कि कन्नोज में मौखिर-राज्य था। एक अन्य स्थान पर भी हर्ष चरित्र में [हर्ष० २२६] कनौज का, जिसे राज्यश्री के वहाँ क़ैद किये जाने के पहिले मालवा के गुप्त नरेश ने छीन लिया था [ गुप्तनाम्ना च गृहीते कुशस्थले ( कनीज ) ], मौर-खिर नगर जैसा ही वर्णन है। फिर भी यह सम्भव है, श्रीर कुछ लीग ऐसे हैं जो इस मत को प्रहण करते हैं. कि कनौज, जहाँ मालवा के राजा ने राज्यश्री को कारागर में रक्खा था, मालवा के राज्य का एक भाग था। मौखिर कनौज के राजा नहीं थे इसका अनुमान इस बात से भी किया गया है कि उनके सारे शिलालेख कनौज से बहुत दूर मगध ( बिहार प्रान्त ) में पाये गये हैं। तथापि इस के विपरीत उनके सिक्तों के प्राप्तिस्थान विचारणीय हैं, जो सब शीलादित्य ( हर्ष ) श्रीर प्रतापशील (प्रभाकर-वर्धन) के सिक्कों के साथ साथ फ़ैज़ाबाद के ज़िले में कनौज के पास किसी एक स्थान में पाये गये थे। डाक्टर मार्क कालिन्जु ने ( श्रपने Geographical Data of Raghuvamsa and Dasakumaracharita में ) यह समाधान करने की चेष्टा की है कि, श्रवन्तिवर्मा श्रीर प्रहवर्मा कनौज के राजा थे पर मूल मौखरि राज्य सम्भवतः श्रंग देश में था।

दुर्व्यवहार ! यह क्या हरिए सिंह के केश एकड़ना चाहता है, मेंढक विपधर कालस्प के थप्पड़ मारना चाहता है, गाय का वछड़ा वाघ को वन्दी वनाना चाहता है !' तुरन्त उसने हर्ष को निम्नलिखित श्रादेश दिया—' सव राजा श्रीर हाथी तुम्हारे पास रहें। केवल भिएडं लगभग दस हज़ार श्रश्वारोहियों को लेकर मेरे साथ चले। [हर्प० १८४ ] यह कहते हुए उसने तुरन्त कूच की दुन्दुभि वजाने की श्राज्ञा दी। किन्तु हर्ष, जो इस घटना के कारण कम उद्विष्ठ नहीं हुश्रा था, श्रपने भाई के पीछे रहने की श्राज्ञा को श्रासानी से श्रपने हदय में स्थान न दे सका श्रीर उसने उससे वड़े श्राग्रह से प्रार्थना की कि इस श्राज्ञा को रदकर दें। श्रपमी

इस सम्बन्ध में हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि युम्रान च्वाँग ने भी भिष्ड का उल्लेख बाणि नाम से हर्प के दरबार के प्रमुख पुरुपों में किया है। बाण श्रीर युश्रन च्वाङ्ग का यह मेल बड़ा मार्मिक है, इस से बाण कृत श्राख्यायिका श्रर्थात् हर्पचित्र की ऐतहासिकता की पृष्टि होती है।

१ इस प्रकार हम भिएड को अपने पिता के विरुद्ध युद्ध करने के लिए जाता हुआ देखते हैं। पर अपने पिता से बिछोह की लम्बी अविधि में पिता और पुत्र के बीच अनिवार्यतः स्नेह शिथिल हो गया था उसे देखते हुए यह स्थिति बहुत आश्चर्यजनक नहीं प्रतीत होगी। हमें याद रखना चाहिये कि भिएड को उसके पिता ने सन् १६३ ई० में विदेशी दरबार में भेज दिया था जब वह केवल आठ वर्ष का लड़का था और वहाँ प्रभाकरवर्धन उसको अपना 'तीसरा पुत्र'—[हर्ष० १३१] समभता था और स्वयं राजकुमार उसे अपना 'अपर भाई'—[हर्ष० १३१] मानते थे। आश्चर्य नहीं कि इस स्नेह ने, जिस के साथ भिएड एक विदेशी दरबार में लगभग बारह वर्ष से पल रहा था, उसके उस प्रेम को परास्त कर दिया हो जो उस को अपने पिता के प्रति होना चाहिए था।

श्रभ्यर्थना की पुष्टि में उसने निवेदन किया कि सामन्तों को वश में रखने के लिये पीछे रहना श्रनावश्यक है, क्योंकि वे सव 'श्रापके गुणों से वँधे हुए हैं ', श्रीर युक्तियां देते हुए कहा—'यदि श्राप समभते हैं कि दो का जाना श्रसामियक है तो यह काम मुभको सौंपकर मुभे श्रनुगृहीत की जिए ।' श्रन्त में श्रपने सिर को धरती पर रखकर वह श्रपने भाई के चरणों में गिर पड़ा। तव ज्येष्ठ भाई ने उसे उठाकर यह कहते हुए सान्त्वना दी कि 'हरिण को मारने के लिए सिंहों का समूह में निकलना श्रत्यन्त हेठी की वात हैं; श्रतपव श्रपने चित्त की ग्लानि दूर करके घर पर ही रहो।' इस प्रकार पीछे रक्खे जाने से हर्ष 'भुंड से भटके हुए जंगली हाथी की भाँति श्रकेला होने के कारण कठिनाई से श्रपना समय विता सका।' [हर्ष० १८४]

शीघ ही हर्प की बारी आई जब उसे अकेले एक गुरुतर विपत्ति का सामना करना पड़ा। एक दिन, जब वह दर्शन भवन में था, उसने अध्वारोहियों के एक कुन्तल नामी प्रधान अफ़सर और अपने भाई के प्रीति-भाजन को विपएए-वदन साथियों के साथ यह हृद्यविदारक समाचार सुनाने के लिए हृड़वड़ी से प्रवेश करते देखाः—' यद्यपि आपके भाई ने मालवसेना को अनायास ही हास्यास्पद सुगमता से छिन्न भिन्न कर दिया था तथापि गौडाधिप के मिथ्या उपचारों से विश्वास में आकर वह निःशस्त्र, विस्नब्ध और अकेला उसी के भवन में मारा गया [हर्ष०, १८६]।' युत्रान च्वाँग के साहय के अगुसार गौड-नरेश 'पूर्वी भारतवर्ष में कर्ण-

१ हर्षचिन्त की एक हस्ति खित प्रति के श्रनुसार उसका नाम नरेन्द्रगुप्त मिलता है [दोखिये एपिग्रोफिया इंग्डिका भाग १ ए० ७०] किन्तु हर्षचरित के टीकाकार के श्रनुसार उस का नाम शशाङ्क है [देखिये हर्षचरित का बम्बई वाला संस्करण, सन् १८६२, ए० १६४]।

सुवर्ण का बौद्धधर्म-पीडक दुष्ट राजा शशाङ्क '. [ वाटर्स कृत त्र्यनुवाद १। ३४३ ] था, जिसने बोधि वृत्त को जड़ स उखाड़ दिया था [ हुएन० का जीवन पृ० १७१ ]। शिलालेख में उक्त घटना का वर्णन इस प्रकार है-'उसने युद्ध में देवगुप्त श्रीर श्रन्य सारे राजाश्रों का एक साथ ही दमन कर डाला श्रौर श्रपने वैरियों का मूलोच्छेद कर दिया; फिर वचनों पर विश्वास कर लेने के कारण (सत्यानुरोधेन) उसे शत्र के घर में ऋपने जीवन से हाथ धोना पड़ा । र इस प्रकार यह कथन प्रशंसनीय रूप से बाण के वृत्तान्त का समर्थन करता है। हर्षचरित के टीकाकार का कथन है कि शशाङ्क ने श्रधीनता श्रौर मित्रता के उपलज्ञ में राज्यवर्धन को विवाह-विधि से ऋपनी पुत्री देने का प्रस्ताव करके उसकी मित हर ली। किन्तु शायदं इस हत्या का वास्तविक प्रयोजन इस कौटिलीय अर्थशास्त्रीय नीतिवाक्य से अनुप्राणित हुआ होगा कि ' यदि किसी सीमान्त देश का शासक धार्मिक हो तो यह मातृ-राज्य का दुर्भाग्य है !' [बीलै, १ । २१० ]

हर्षचिरत के श्रनुवादक 'शशाङ्कमण्डलम्' पद में बड़ी विचन्नणता से राजा शशाङ्क का प्रच्छन्न निर्देश हूँढ निकालते हैं। इस शशाङ्क का तादात्म्य गुप्त संवत् ३०० ( श्रर्थात् सन् ६१६-२० ई० ) के ताम्रपन्न के शशाङ्कराज से किया गया है, जिसने इस दशा में राज्यवर्धन की हत्या श्रीर हर्ष के श्रभिषेक के बाद कम से कम तेरह वर्ष राज्य किया होगा [ देखिए-Ep. Ind., Vol. vi, p. 143 ]। हर्ष ने उस समय या तो श्रपने भाई के घातक के प्रति बौद्धोचित चमा दिखाई होगी या वह उससे बदला लेने में समर्थ नहीं था। देखो टिप्पणी स, श्रध्याय २।

3 गौडराजमाला में श्रीमान् ए० के० मैत्र यह श्रपूर्व उद्घोधन करते हैं कि राज्यवर्धन शशाङ्क के साथ खुली लड़ाई में लड़ कर मारा गया। वे हर्षचरित से यह दिखाने के लिए कुछ वाक्य उद्धत करते

हर्ष के जीवन में इस स्थान पर पुत्रान च्वाँग कुछ रोचक बातों का समावेश करता है जिनका उल्लेख बाण ने पूर्णतया नहीं किया । इस चीनी यात्री के श्रनुसार जव महाराज राज्यर्वधन के मरने पर कनौज का सिंहासन खाली हो गया तो "कनौज के राजनीतिज्ञों ने ऋपने प्रधान पुरुष बाणि की सम्मति से हत राजा के छोटे भाई हर्षवर्धन से राजा बनने के लिए सविनय प्रार्थना की। राजकुमार ने विनीत भाव से उसमें श्रापत्ति की' श्रीर तब तक 'उनकी प्रार्थना को मानने से श्राना कानी करता रहा' जब तक बोधिसत्त्व श्रवलोकितेश्वर के द्वारा उसकी दुविधा दूर न हो गई, जिन्होंने 'उसे गुप्त सहायता का वचन दिया किन्तु साथ ही यह चेतावनी भी दी कि वह साजात सिंहासन पर न बैठे श्रीर महाराज की उपाधि को न धारण करे "। इस पर हर्ष राजपुत्र की उपाधि श्रोर शीलादित्य उपनाम ग्रहण दरके कन्नीज का राजा बना [तत्रैव]। किन्तु हर्षचरित में, जहाँ इस उपाख्यान का भिन्न' विवर्ण दिया गया है. बोधिसत्त्व

हैं (जो यहां भी उद्धत किये गये हैं) कि मालवा के राजा को श्रासानी से हराने के बाद राज्यवर्धन ने विजय की लूट को भिष्ड के सुपुर्द किया श्रोर स्वयं एक परिमित सेना के साथ कन्नीज को प्रयाण किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसने श्रपने श्राप को उस कहीं बड़ी सेना से घिरा पाया जिसको लेकर मालवा के राजा का मित्र शशाङ्क श्रपने बङ्गाल के श्रन्तर्गत राज्य से चलकर उसे कनीज को जीतने में सहायता देने के लिए वहां श्रा पहुँचा था । इस प्रकार राज्यवर्धन को ताशाङ्क के हाथ श्रारमसमर्पण करना पड़ा, श्रोर शशाङ्क ने उसे जीवित छोड़ना उचित न सममा।

१ बाण के अनुसार हर्ष के अभिषेक से भिरिड का नहीं प्रत्युत पुरतैनी सेनाध्यच सिंहनाद का सरोकार था। राज्यवर्धन की मृत्यु के

का स्थान 'राज लच्मी' को प्रदान किया गया है 'जिसने उसको श्रपनी वाँहों में लिया श्रार, उसके सारे श्रंगों में

समय भिएड राजधानी से दूर था, क्योंकि वह भी मालवा के विरुद्ध उस के संग्राम में उसके साथ गया था, जिससे विजयी हो कर लौटते हुए रास्ते में विन्ध्याचल के पास हर्ष से उस की भेंट हुई थी जो वहां श्रपनी बहिन को ढूंढता हुआ फिर रहा था। सब कुछ दृष्टि में रखते हुए, जैसा कि हम श्रागे देखेंगे, कभी कभी बाण चीनी यात्री की श्रपेत्ता श्रधिक विश्वसनीय इतिहासकार ठहरता है।

एक श्रीर उन्नेखनीय बात यह है कि युग्रानचाँग तो रिक्र सिंहासन को श्रिधिष्टित करने में हुर्प की दुबिधा की चर्चा चलाता है परन्तु बाए के ज्ञान में ऐसी कोई दुबिधा गोचर नहीं होती । सी वी॰ वैद्य Mediaeval Hindu India, Vol i, p.7 ] का विचार है कि यहां भी बाण की बात सही है श्रीर जिस दुविधा का यहां निर्देश किया गया है वह कनोज के सिंहासन के सम्बन्ध में थी न कि थानेसर के. जिस के साथ चीनी पाथेक ने भ्रम से उसको मिला दिया है। श्रपने पित ग्रहवर्मा की मृत्यु पर, जो उस को कोई पुत्र नहीं छोड़ गया था, विधवा रानी राज्यश्री ही कनीज के सिंहासन की ग्रसली ग्रिधकारिणी थी। इस प्रकार हर्प 'कनौज के सिंहासन पर बैठने' श्रीर उसे श्रनधि-कार श्रपनाने में सम्भवतः सहमत न हो सका, किन्तु, जैसा कि नीचे उद्धत चीनी य्रन्थ में कहा गया है, उस ने 'श्रपनी विधवा बहिन से मिल कर' शासन करना ही ऋधिक उचित समका । इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि हुर्प के श्राधिपत्य में कनौज श्रीर थानेसर के दोनों राज्य मिला कर एक कर दिये गये, श्रीर वह भी श्रव श्रपने साम्राज्य के किसी श्रन्य स्थान की श्रपेत्ता कनौज में ही श्रधिकतर श्रपना केन्द्रस्थान रखता था। इस के श्रतिरिक्न यह भी श्रनुमान किया जा सकता है कि दोनों राज्यों की सेनाएं भी मिला दी गई होंगी, जिस से स्वभावतः हर्ष को श्रपनी दिग्विजय में सहायता मिली।

विद्यमान राज-चिह्नों को वता कर, उसे उसकी इच्छा न होते हुए भी सिंहासन पर त्रारूढ होने के विवश किया-यद्यपि वह तपस्या का वत धारण चुका था सिज से कि वह विचलित भी नहीं [हर्प० ७०]।' हमारे पास यह निर्णय करने के कोई साधन नहीं हैं कि यह तपस्या का वत वास्तव में क्या था'। वैटर्ज़ (Watters) इसका यह ऋथे लगाता है कि हर्प ने 'श्रपने जीवन के प्रारम्भ में वौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था श्रौर शायद भिन्न श्रथवा कम से कम संघ का गृहस्थ सदस्य वन कर रहने का व्रत धारण कर लिया था।' किन्त बाण के अनुसार हर्ष वौद्ध धर्म का अनुयायी अपनी विस्तृत विजयों को पूर्ण करने के वाद ही बना [हर्ष० पृ० २५६]। इस उन्नेख के सम्बन्ध में कि वह वस्तुतः सिंहासन पर नहीं वैठा हमें चीनी प्रन्थ फाँगचिह में समाविष्ट यह कथन समीचीन मालूम होता है कि उसने ऋपनी विधवा बहिन राज्यश्री से मिलकर राजकाज चलाया [Watters, i-345]।

१ हर्ष चिरत के टीकाकार शंकर किव ने 'गृहीतब्रह्मचर्यम् 'पद के सम्बन्ध में एक श्रनुश्रुति दी है कि जिस समय राज्यवर्धन के मारे जाने पर राजलक्मी विचालित सी मालूम हुई उस समय हर्ष ने तप के भाव से प्रेरित होकर यह प्रतिज्ञा की—'यावन्मया न सकला जिता भूमिस्तावन्मे ब्रह्मचर्यम् । 'श्रर्थात् जब तक मैं समस्त पृथ्वी को फिर से न जीत लूंगा, मैं ब्रह्मचर्य से रहूंगा । बाण्मष्ट यही कहना चाहते हैं कि इसी ब्रह्मचर्य रूपी तप की दीचित श्रवस्था में राज्यलक्मी ने हर्ष का श्रालिंगन फर ब्रिया, श्रर्थात् वे राज्यलक्मी के स्वामी बन गये जिसका भाव यह निकलता है कि ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा सम्पन्न हो गई। हर्ष की प्रतिज्ञा का उन्नेख बाण् ने भी श्रागे चल कर किया है—'श्रसाभिश्र .....सकललोकमत्यन्नं प्रतिज्ञा कृता '(हर्ष०२४६)।

#### अध्याय २

#### युद्ध, विजय और त्र्याधिपत्य।

श्रव तरु एवयस्क हर्ष के सामने दो काम थे-एक तो श्रपनी वहिन को हूँढ लाना और दूसरे श्रपने भाई के घातकों को दएड देना । इस दोहरी विपत्ति के समाचार ने हर्ष को इतना उद्धिय्न कर दिया कि 'जनमेजय की भाँति वह सब राजार्त्रों को भस्म करने पर उतारू हो गया ', [हर्ष० १⊏७] जब कि उसके पिता के मित्र सेनापित सिंहनाद ने यह कहते हुए श्रीर भी श्राग सुलगा दी कि ' श्रकेले गौडराज का ही चिन्तन न करें; ऐसा करें जिससे भविष्य में कोई दूसरा उसका श्रनुकरण न करने पावे ,' श्रौर उसे परशुराम को दृष्टान्त देकर उकसाया, जिसने श्रपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिये 'इक्कीसवार राजन्यवर्ग की सम्मि-लित शक्ति को छिन्न भिन्न करके उसका मूलोच्छेद कर दिया का समान उत्साह से उत्तर दिया—' मैं श्रार्य के चरणरज की शपथ करके कहता हूं कि यदि थोड़े ही दिनों में इस पृथिवी को गौड़ों से निःशेष न कर दूँ श्रौर उन सब राजाश्रों के जो श्रपने पापों से दुर्विनीत वन गए हैं पैरों में वेड़ियाँ पहना कर इस धरामंडल को भंकृत न कर दूं तो अपने इस पातकी शरीर को घी से भभकती हुई अग्नि में पतंगे की भाँति भस्म कर दूंगा [ हर्ष० १६४ ] यह महासन्धिवित्रहाधिकारी श्रादेश दिया कि निम्नलिखित श्राशय की एक घोषणा लिखो—' सव राजा लोग कर देने श्रथया शस्त्र ग्रहण करने के लिए, दिशाश्रों पर टूटने अथवा चँवर पकड़ने के लिए,

त्रपने हाथों को सज्जित कर लें, वे श्रपने सिरों श्रथवा श्रपने धनुषों की भुकावें, मेरी श्राज्ञा से श्रपने कानों को इतार्थ करें या श्रपनी प्रत्यञ्चा ठीक करें, श्रपने मस्तकों को मेरे चरणों की धूलि से श्रथवा युद्ध के शिरस्त्राण से श्रलं-इत करें।' [हर्ष० १६४]

तब सम्राद ने श्रपनी सारी गज-सेना के श्रध्यत्त स्कन्द-गुप्त को अपने पास बुलाया और उसे दिग्विजय के लिए कूच की आज्ञा देते हुए ' [हर्ष० २०० ] चरने को वाहर गए हुए हाथियों के यूथों को लिवा लाने को कहा [हर्ष० १६७ ] अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने में, सेनापित सिंहगाद की भाँति, स्कन्दगुप्त ने भी तरुणवयस्क राजा को सचेत करने के निज स्वत्व की उपेक्वा नहीं की । कहा- 'स्वामि-भक्ति के श्रनुरोध से मैं दो एक बातें निवेदन करना चाहता हूं.....देव राज्यवर्धन के वृत्तान्त से दुर्जनों के दौरात्म्य का कुछ परिचय श्रापने प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार, देशों के वेश-भूषा, ब्राहार व्यवहार की भाँति, लोगों के स्वभाव भी प्रति गाँव, नगर, प्रान्त, द्वीप, श्रीर दिशा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। श्रतएव स्वदेशाचारो-चित हृदय की स्वाभाविक सरलता से उत्पन्न हुई इस विस्न-ब्धता को छोड़ दीजिए। प्रमाद-दोष से होने वाले श्रनथौं की अनेकों वार्त्ताएं नित्य महाराज के सुनने में श्राती हैं।' फिर उसने हर्ष को ऐसे अनिष्टों की एक लम्बी सूची सुनाई, जिनमें श्रधिकाँश पौराणिक कथाश्रों से, किन्तु कुछ इतिहास से भी लिये गए थे—उदाहरण के लिए मौर्य राजा बृहद्रथ की

१ दो शिंलालेखों —कीलहों ने की सूची के नं० १२८, १२६ —में भी इस कर्मचारी का उन्लेख किया गया है। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में बाण प्रनथ की विश्वसनीयता का यह एक उत्कृष्ट प्रमाण है।

कहानी, जिसे स्वयं उसके सेनापित पुष्पिमित्र ने धोखा देकर मार डाला था।' [हर्ष०१६६]। इस प्रकार हर्ष के राजभक्त कर्मचारियों ने उसके वंश के एरम कल्याण के लिय उसके अन्दर नियमानुकूल दिग्विजय के विचार को प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त उसका साथ देने वाले सामन्त राजाओं के शील से भी उसे अपनी विजयों में प्रोत्साहन मिला, जिन्होंने अपने सामिरिक आवेश में अपने आक्रमण्चित्र का इस प्रकार चित्र खींचा—' वीरों के लिये तुरुष्कों का देश सिर्फ एक हाथ भर है। फ़ारस केवल एक वालिश्त है। शक-राज्य केवल खरगोश का पदचिह्न है। प्रत्याघात करने में असमर्थ पारियात्र देश में शिथिल यात्रा ही पर्याप्त है। दिज्ञणपथ तो ग्रूरता के मृल्य से सुलभ ही है।' जैसा कि हम देखेंगे यह भवकी, विशेष करके दिज्ञणपथ के वियय में जहाँ सम्राद को अपने जीवन में सबसे बड़ी मुंह की खानी पड़ी, पूर्णतया कार्य-रूप में परिणत न हुई।

इसके उपरान्त एक शुभ दिन में जब दिग्विजय के योग्य प्रयाण-मुहूर्त्त नियत किया गया था [हर्ष० २०२] राजा श्रपने वान्धवों श्रोर सामन्तों के साथ 'सत्ययुग की स्थापना करने के लिये इस प्रकार घर से निकला जैसे ब्रह्माएड से हिरएयगर्भ।' इस यात्रा में उसका प्रथम विरामस्थल सर-स्वती के निकट हुश्रा जहाँ से वह कटक में श्राया। वहाँ हंसवेग नाम का एक विश्वस्त सन्देशहर उससे मिलने श्राया, जिसे श्रासाम के नये नववयस्क राजा भास्कर वर्मा ने बहुमूल्य उपहार श्रोर मित्रता' का प्रस्ताव ले कर जिन्हें हर्ष ने स्वीकार

१ कुछ इतिहासकारों के श्रनुसार उनकी मित्रता विरकाल से थी। इसकी श्रभ्यर्थना कामरूपेश्वर ने मगध के गुप्तों की शत्रता से सुरचित रहने के लिए की थी, जिनमें से एक-महासेनगुप्त-ने सुस्थित-

किया, उसके पास भेजा था । फिर 'प्रमुख रत्तकों की संरत्तता में एक अमूल्य उपहार-राशि श्रिपित करके' उसने इंसवेग को विदा किया, श्रौर स्वयं 'शत्र के विरुद्ध निरन्तर कूच करता हुश्रा श्रागे बढ़ा, यहाँ तक कि एक दिन उसने एक हरकारे (लेखहारक) से सुना कि भिएड मालव-नरेश की सारी सेना को लेकर, जो राज्यवर्धन के वाहुबल से जीती गई थी, त्रा पहुँचा है श्रीर उसका शिविर विल्कुल पास ही लगा हुआ है। शीघ्र ही भएिड केवल एक घोड़े को साथ लेकर श्रौर कतिपय कुलीन पुरुपों से परिवृत हो कर सामने त्राया श्रीर उसने हर्ष को उसके भाई की मृत्य की सारी कहानी पूरी तरह कह सुनाई, श्रीर जब राजा ने श्रपनी बहिन का हाल पूछा तो उसने कहा—'महाराज, मैंने लोगों को कहतेहुए सुना है कि जब महाराज राज्यवर्धन का स्वर्गवास हो गया श्रोर गुप्त नाम के मनुष्य ने कान्यकुंब्ज को ले लिया तो देवी राज्यश्री श्रपने बन्धम से निकल कर परिवार सहित विन्ध्य-कान्तार के श्रन्दर चली गई' [हर्ष० २२६] फिर हर्ष ने मालवा के राजा की सेना श्रोर भिएड के प्रहर्ण किए श्रौर लाए हुए माल श्रादि का निरीक्तण किया जिसमें सहस्रों हाथी घोड़े, भाँति भाँति के स्राभरण स्रोर चँवर,

वर्भी नाम के एक राजा को पराजित किया था ( फ्लीट का नं० ४२, श्रफसद शिलालेख), जो कामरूप के राजा भास्कर वर्मा का एक पूर्वाधिकारी समभा जाता है। किन्तु शिलालेखीय वर्णन के प्रसंग से यही श्रिधिक सम्भव है कि यह सुस्थितवर्मा कामरूप के राजा का केवल समान नामधारी श्रीर वस्तुतः कनौज के श्रवन्तिवर्मा श्रीर प्रहवर्मा का पूर्वज मौलिर था। यह फ्लीट का मत था (Gupta Inscriptions, Introduction, p. 15) जिसे बदलने का सुके कोई कारण नहीं दिखाई देता। देखो टिप्पणी श्र, श्रध्याय २।

सिंहासन, सेज श्रौर पीढ़े श्रादि सामग्री, तथा बीज्क [ब्रन्दर की वस्तुत्रों के लेखे] सिंहत कोशकलश ब्रौर -मालव-नरेश के पैरों में पड़ी वेड़ियों वाले त्र्रानुचर सम्मािलत थे।'फिर लूट के साधन की देख रेख के लिये अध्यक्त नियुक्त करके हर्ष मालवा के राजकुमार माधवगुप्त श्रीर सामन्त राजाश्रों को साथ लेकर श्रश्वारोहियों सहित **ऋपनी बहिन का शोध लगाने के लिए रवाना हुऋा ऋौर** श्रपेत्ताकृत श्रल्प दिनों में ही विन्ध्यकान्तार में पहुँच गया। वहाँ हर्ष को त्राटविक सामन्त शरभकेतु³ व्याघ्रकेत मिला जिस ने कि के प्रत्येक कोने श्रीर प्रत्येक स्रोत से भली भाँति परिचित भूकम्प नामी विनध्य-सामन्त के भानजे निर्घात से उसकी मुलाकात कराई। निर्घात ने हर्ष का दिवाकरमित्र नाम के एक भिन्नु से साज्ञात्कार कराया। यह भिन्नु हर्ष के बहनोई ग्रहवर्मा का वालपन का मित्र ही निकला। दिवाकरमित्र जन्म से वैदिक धर्म का त्र्रानुयायी त्रीर मैत्रायणी शाखा का ऋध्येता था, किन्तु बाद को वह बौद्ध हो गया था श्रोर उसने विनध्य-

वह भी नाटिका की नायिका प्रियद्शिका की विपदा में रक्षा करता है जिस प्रकार वास्तविक जीवन में हुए की विपद्मस्त बहिन राज्यश्री की विन्ध्य सामन्तों ने रक्षा की थी । हुए के नाटक की कथावस्तु का उद्घोधन उस के पराक्रममय जीवन की आख्यायिकाश्रों से हुआ होगा । स्वयं विन्ध्यकेतु नाम की कल्पना वास्तविक विष्ध्य सामन्त शरभकेतु और उसके पुत्र ब्याध्यकेतु के नामों से हुई प्रतीत होती है।

१ प्रियदर्शिका नाटिका में श्राटिवकों ( जंगल के रहने वालों ) का राजा विन्ध्यकेतु नामी जो पात्र है, उस की कल्पना सम्भवतः हर्प ने श्रपने वास्तविक जीवन में प्राप्तपिचय इसी श्राटिवकराज के कारण ही की जान पड़ती है।

कान्तार में अपना आश्रम स्थापित किया था । वह. स्थान शीघ्र ही विद्या श्रोर धर्म का वड़ा भारी केन्द्र बन गया श्रौर भिन्न २ सम्प्रदायों त्र्रौर वर्णों के विद्यार्थियों को त्र्राकर्षित करने लगा। हर्ष के अपने स्राने का कारण सुनाने पर भिचुत्रों में से एक ने उसे बतलाया कि मैंने श्राज ही सुबह श्रन्य स्त्रियों की टोली से घिरी हुई एक युवती को निराशा से चिता पर चढ़ती हुई देखा है, और उसने यह भी कहा कि में स्वयं गुरु जी के पास दौड़ा आ रहा हूँ कि वे हस्तत्तेप करें श्रीर उस स्त्री को चाहे हुए श्रात्म-घात करने से रोकें इस समाचार से श्रत्यन्त संजुब्ध होकर हर्ष ने भिज्ञ से प्रार्थना की कि मुभे तुरन्त ही उस स्थान पर ले चला जहाँ वह स्त्री है; श्रीर वह सारे सामन्त राजाश्रों श्रीर दिवाकर मित्र को साथ लेकर पैदल ही उसके पीछे २ चल दिया । रोने विलखने के कतिपय करुण क्रन्दनों का श्रनुसरण करंते हुए वह किसी तरह राज्यश्री के पास पहुंचा, जो उस समय चिता पर चढ़ने की तय्यारी में मूर्जिञ्जत हो रही थी, श्रौर उसने उसके ललाट पर ऋपना हाथ फेरा । इस संजीवनी-स्परी से वह श्रपनी मूर्छी से जाग उठी श्रीर उसने श्रपने भाई को पहिचाना, जिसने श्रपने हाथों से उसके मुँह को ढककर उसको ढाढ़स देने का यत्न किया। हर्ष ने किसी प्रकार हृदय के भावों के शान्त हो जाने पर राज्यश्री को श्राग से श्रलग किया श्रीर वह पास ही एक पेड़ के नीचे बैठ गई [हर्ष० २४०]। इसी बीच दिवाकरिमत्र ने श्रपने एक शिष्य से पानी मँगाया जिससे दोनों भाई-बहिनों ने त्रपनी थकावट दूर की श्रौर फिर हर्ष ने श्रपनी बहिन से कहा—'वत्से, इन भदन्त को प्रणाम करो।ये किसी समय तुम्हारे पति के दूसरे हृदय थे श्रौर श्रव हमारे गुरु हैं।' इसके उपरान्त दिवाकरमित्र ने राजा को एक मोतियों की माला भेंट की. श्रौर उसे विष

के प्रतीकारार्थ श्रगदतन्त्र की भाँति उस के कन्धे पर बाँध दिया। इस पर हर्ष ने उसकी दयालुता के लिए इस प्रकार श्रपनी कृतज्ञता प्रगट की—'मृत्यु-पर्यन्त मेरी यह देह बिना किसी दुविधा के श्रापके श्रर्पण है। श्रतएव श्राप उससे जैसा चाहें वैसा काम लेने में सर्वथा स्वतन्त्र हैं।' राज्यश्री उन महात्मा को श्रपने पति का मित्र जान कर उनकी श्रोर श्रधिक श्राकृष्ट हुई श्रौर श्रपनी भक्ति को इस प्रकार प्रगट किया—'भदन्त के आगमन ने ठीक उस समय मेरे मरने के संकल्प को रोका है जब वह पूरा होने ही को था; श्रत एव मुभे त्राज्ञा दीजिये कि मैं श्रपनी इस विपदा में कषाय वस्त्र धारण करूं [ हर्ष० २४३ ] ' किन्तु मुनि ने उसकी सीधी भक्ति को, चाणिक श्रावेग का परिणाम होने से, प्रहण न करके उसे यह कहते हुए निषेध किया कि तुम्हें श्रपने धर्म संम्मत संरत्तक, गुरु श्रथवा पितृतुल्य भाई की इच्छा-श्रनुसार वर्तना चाहिए। हर्ष ने कहा-मैं इसके कषाय वस्त्र धारण के मनोरथों को उस दशा में स्वीकार कर सकता हूँ जव में खो कर पायी हुई श्रपनी इस प्राण प्यारी बहिन का कुछ काल तक प्रेम से लालनकर लूंगा श्रौर श्रपने शत्रश्रों से बदला लेने के सत्संकल्प को पूर्ण कर चुकूंगा। 'जब मैं श्रपनी श्रायोजना को पूरा कर लूंगा, तो वह श्रौर मैं साथ ही कषाय वस्त्र धारण करेंगे [हर्ष० २४६] ।'

उस वड़े उद्देश्य की सिद्धिः पर ही राजा ने श्रव श्रपने समग्र ध्यान, शक्ति श्रीर साधनों को केन्द्रीभृत कर दिया।

१ हर्ष के पूरे जीवन चिरत में से केवल इतने परिमित भाग का परिचय कराने के बाद बागाकृत हर्षचिरत इसी प्रसंग पर समाप्त हो जाता है कि हर्ष श्रीर राज्यश्री दोनों फिर उसी स्थान में श्रा गये जहां से कि हर्ष राज्यश्री को ढूंढने निकला था।

श्रपने जीवन के प्रथम भाग में हर्ष को जिस विपत्तिसमृह का सामना करना पड़ा, उससे उसके श्रन्दर यह विचार प्रज्वलित हुआ कि मैं उस दुर्व्यवस्था का मूलोच्छेद करूंगा जिसके कारण इस प्रकार के विश्वव सम्भव या उत्पन्न होते हैं। सारा देश छोटे बड़े अनेक जनपदों में बंटा दुआ है जिनके वीच में एक स्थान पर ध्रव राजनैतिक प्रभुत्व का श्रभाव है। मैं इन बहुसंख्यक राज्य खएडों को एक शासन की छत्र छाया में सूत्रबद्ध करके चिरकाल से लुप्त हुए चक्रवर्तित्व के परम्परागत ज्ञात्र श्रादर्श को श्रपने जीवन में पुनरुजीवित श्रौर प्रत्यक्त करूंगा। इस प्रकार राज-पुत्र शीलादित्य ने श्रपनी दिग्विजय की श्रायोजना का श्रीगणेश किया, जिसके लिए उसने ४,००० हाथि षों, २०,००० स्रश्वारोहियों स्रौर ४०,००० पदातियों की एक विशाल सेना इकट्टीं की। किन्तु उसमें रथ सम्मिलित नहीं किये गये, जिन्हें उसने सम्भवतः व्यर्थ समभ कर छोड़ दिया। उसकी विजयों के विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं हैं। युत्रान च्वाँग के श्रनुसार उसने पहले 'पूर्व की श्रोर प्रयाण किया, श्रीर उन राज्यों पर श्राक्रमण किया जिन्होंने उसकी श्राधीनता स्वीकार नहीं की श्रीर निरन्तर संग्राम करके छः वर्षों के ऋन्दर वह पाँच भारतों को ऋपनी शरण

१ छोटी छोटी रियासतों श्रोर उनके पारस्परिक युद्धों के श्रस्तिस्व को हर्ष ने श्रपनी रतावली श्रोर प्रियदर्शिका नाटिकाश्रों में भी माना है। प्रियदर्शिका में श्रङ्ग श्रोर कलिङ्ग, कौशाम्बी श्रोर कलिङ्ग, श्रोर कौशास्त्री श्रोर विन्ध्य-राज्य के बीच युद्ध का वर्णन श्राता है; जब कि रतावली में कौशाम्बी श्रीर कोसल के बीच, जिस के राजा ने विन्ध्या चल के दुर्ग में जो उस के राज्य के श्रन्तर्गत माना गया है श्राश्रय लिया था, एक युद्ध का उक्केख है।

में ले श्रायां '[Watters, 343] । किन्तु हर्ष के संग्रामों में सबसे श्रधिक महत्व-पूर्ण गौड़-नरेश के विरुद्ध किये गए संग्राम के विषय में भी, जिसने उसकी दिग्विजय की भावना को जगाया था, हमें कोई विस्तृत विवरण नहीं मिलता । बाण हमें केवल यह बतलाता है कि हुए ने ऋपनी बहिन का शोध लगाने तक-जिस का वर्णन ही कवि को श्रधिक श्रभीष्ट था—भरिड को उस संत्राम के सञ्चालन का भार सींपा। एक स्थल पर [हर्ष० १७८] वाण परोत्त भाव से इस संग्राम का निर्देश करता है जहाँ वह 'कलङ्कमय चन्द्र, शशाङ्क के उदय को गौड़-नरेश की उठती हुई शक्ति का द्योतक, 'लोहित सूर्यास्त' को शोणितमय युद्धों का, श्रौर 'घूँ-घू करने वाली मधुमिक्खयों को' तीरों का द्योतक बखान करता है। एक श्रौर स्थल [हर्ष २१३] पर हमें 'श्रागामी गौड़ युद्ध का पूर्वाभिनय करने में तन्मयता से लगे हुए सवारों ' का दिग्दर्शन कराया गया है; किन्तु वह आगामी युद्ध कैसे लड़ा गया श्रीर उसका परिणाम क्या हुश्रा, इसकी कोई चर्चा नहीं की गई ! वाण की आख्यायिका से हम यह भी मालूम करते हैं कि हर्प ने सिन्ध के एक राजा को चूर कर दिया था ', श्रौर ' वर्फीले पहाड़ों के एक दुर्गम देशें से ( जिससे

<sup>3</sup> स्वराष्ट्र (पंजाब), कान्यकुब्ज, गोंड़ (बंगाल), मिथिला (दरभंगा) ग्रोर उड़ीसा थे -पांच भारत-ग्रर्थात् भारत के पांच खंड कहे गये हैं। उड़ीसा हर्ष के साम्राज्य का ग्रंग था यह बात जीवनी (Life p. 54) के इस वृत्तान्त से स्चित होती है कि हर्ष ने शास्त्राचर्य जयसेन को उड़ीसा के ग्रस्सी बड़े बड़े नगरों का कर समार्पित करना चाहा; पर उसकी ग्रात्मिबष्टा इतनी बढ़ी हुई थी कि उसने इस राजकीय श्रमुग्रह को श्रंगीकार नहीं किया।

२ श्री० एटिंगहाउसन (हर्षवर्धन; पृ० ४७) के श्रनुमान में यह

शायद नैपाल श्राभिषेत है ) कर ग्रहण किया था [हर्ष० ६१], जब कि श्रासाम के राजा ने श्रारम्भ ही में उससे मैत्री की प्रार्थना की थी। उस की पश्चिमीः विजयों में वलभी का राज्य सम्मिलित था। पहले ' वलभी-नरेश ने, जो महाराजाधिराज लोकविश्रत हर्षदेव से हराया गया था ,' गुजरात के राजा दद्दा द्वितीय से श्रभय की प्रार्थना की, जो स्वयं चालुक्य सम्राद पुलकेशी द्वितीय के अधीनस्थ दिन्नणात्य राजतन्त्र से सम्बद्ध था, किन्तु बाद को हुई का सामन्त श्रीर इससे भी श्रधिक, उसका दामाद वनकर उसने श्रपने राज्य को वापिस पा लिया। इस रूप में वलभी-नरेश उन सभात्रों में ऋपने ससुर के श्रनुयायिवर्ग में दिखाई देता है जिन्हें हर्ष कनौज श्रीर प्रयाग में करता था श्रीर जिनका वर्णन श्रागे किया जावेगा [ इरिडयन ऐरिटकेरी में निरूपित भड़ोच के ददा का दान-पत्र, श्रीर श्रन्थ लेख, xiii 70 ] । सम्राद के इस दामाद का नाम ध्रवसेन (ध्रवभट्ट) द्वितीय दिया गया है [ Watters, ii. 246 ] 1

मालूम होता है पश्चिमी भारत में हर्ष के संग्रामों के फल-स्वरूप श्रानन्दपुर, कि-त श्रथवा (?) कच श्रौर ( सु-ल-च

प्रदेश तुलारदेश का कोई भाग था। बाए ने जिस वाक्य का प्रयोग किया है वह यह है—'श्रत्र परमेश्वरेण तुपारशैलभुवो दुर्गाया गृहीतः करः।' श्रर्थात् परमेश्वर हर्ष ने दुर्गम तुपार देश की भूमि से कर ग्रहण किया श्रथवा परमेश्वर शिव ने तुपारादि सम्भवा दुर्गा का पाणि ग्रहण किया।

१ पुलकेशी द्वितीय का एहोल शिलालेख बतलाता है कि 'उस के तेज से वशवर्ती हो कर लाट, मालव धीर गुर्जर मानो इस बात के शिचक बन गये कि शक्ति से वश में किये गये सामन्तों को कैसे बरतना चाहिये'। [ एप॰ इं॰ भाग ६ प्र॰ १॰ ]

श्रथवा सुरठ (सूरत) जैसी कुछ श्रन्य रियासतें उसके प्रभुत्व में श्रागई, जिनमें सव की सव युश्रान च्वाँग के भारतवर्ष में पहुँचने के समय मोल-पो श्रथवा पश्चिमी मालव की सामन्त रियासतें समभी जाती थी, जो पहले वलेंभी के श्राधीन था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि नेपाल तक भी हर्ष की विजयों का या उसके राजनैतिक प्रभाव का प्रसार हो चुका था, जिसका श्राधार यह धारणा है कि उसका संवत् वहाँ प्रचलित था। किन्तु सिलवन लेवि इस

१ युत्रान च्वाँग के श्रनुसार उस की यात्रा के साठ वर्ष पूर्व मो-ल-पो शीलादित्य नाम के एक महाराजाधिराज के शासन में था जिस का तादात्म्य सिलवन लेवि ने वलमो घराने के बौद्ध शीलादित्य प्रथम, उपनाम धर्मादित्य, से किया है। इस यात्री ने वलमी में शीलादित्य के मतीजे ध्रवमट को भी राज्य करते देखा। इस प्रकार यह श्रनुमान निकाला जा सकता है कि शीलादित्य धर्मादित्य वलभी का भी मूल शासक था, जिस के साथ उस ने मो-ल-पो को मिलाया। ध्रवमट की पराजय के फल-रूप में ये दोनों राज्य हर्ष की प्रभुता के वशवतीं हो गये।

२ वलभी की विजय को देखते हुए हर्प के साथी राजाओं की यह कल्पना ठीक ही थी कि 'प्रत्याघात करने में असमर्थ पारियात्र ( श्राधुनिक अरावली ) देश में हल्की सी यात्रा ही पर्याप्त हैं' ( बाण के ह्र्पचरित का उद्धरण जो पहले दिया जा चुका हैं; हर्ष० २१४। फिर भी यह निश्चित नहीं है कि इस नाम से बाण को कौन सा देश अभिन्नेत हैं, वलभी या राजपूताने का श्रीर कोई भाग। युत्रान च्वांग ने एक देश का निर्देश किया है जिसे वह एार्यात्र कहता हैं; जिस का तादात्म्य रीनो [ Reinaud ] ने बैराट्'से किया हैं; जिस का राजा धार्मिक होने की अपेक्षा समरसाजित श्राधिक था [ Watters, i. 300 ]

बात को नहीं गानते; वे वतलाते हैं कि नैपाल उस समय तिब्बत का सामन्त राज्य था, श्रौर हर्प की मृत्यु के वाद उसके सिंहासन का श्रपहरण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कूच करने वाले चीनी प्रतिनिधि वाँग-श्रू-सी को जब नैपाल ने मदद दी तो तिब्बत ने नैपाल का साथ दिथा।

हर्प की सामरिक विजयों का एक मात्र श्रपवाद उसकी

१ हुप की नेपाल-विजय के सम्बन्ध में निम्न-लिखित प्रमाण भी है। युत्रान च्वांग ने नैपाल के श्रंशुवर्मा का नवीन राजा की भांति उल्लेख किया है। उस के शिलालेखों की तिथियां संवत् ३४,३६ श्रीर ४५ हैं। विश्वास किया जाता है कि श्रंशुवर्मा से प्रयुक्त श्रीर श्रन्य उत्तर-कालीन नैपाल शिलालेखों में (नं० १-१४) प्रयुक्त संवत् उसका स्वयं व्यपना नहीं प्रत्युत श्री हर्ण का संवत् [ ६०६–०७ ई० ] है, क्योंकि श्रंशुवर्मा के श्रपने श्रीर कुछ श्रन्य शिलालेखों में भी उसका वर्णन किसी श्रन्य श्रधीश्वर के ताबे केवल सामन्त श्रथवा महासामन्त के रूप में किया गया है। हर्प संवत् उत्तरी भारतवर्प में ग्रत्यन्त विस्तृत रूप से प्रचालित था, इस बात का श्रलबरूनी साची है। कोई दूसरा संवत् इस प्रसंग की कुल संगतियों को पूरा नहीं कर सकता। इस के ग्रति-रिक्क नैपाल की वंशाविलयों में एक निश्चित उल्लेख है कि श्रंशवर्मा के सिंहासन पर बैठने से ठाक पहले विक्रमादित्य नैपाल में श्राया श्रोर वहां उस ने श्रपना संवत स्थापित किया । यद्यपि विक्रमादित्य नाम श्रीर यहां उन्निखित संवत् ग़लत हैं, तथापि इस कथन से सम्भवतः यह लाजित होता है कि हर्ष ने नैपाल पर धावा किया ऋौर उस के परिणाम में वहां उस का संवत् प्रहण किया गया । वी० ए० स्मिथ [ Early History of India, 3rd ed., p. 341 n. ] सिल-वन् लेवि के प्रतिकूल हर्ष की नैपाल-विजय के मत को स्वीकार करता है। श्रंशुवर्मा के हर्ष संवत् ३४ के शिलालेख से प्रगट होता है कि वह सन् ६४० ई० में जीवित था जब कि युष्टान च्वांग जो ६३७ से दिल्ल की युद्ध यात्रा में हुआ। जैसा युश्रान च्वाँग ने वर्णन किया है [Watters, ii. 239], 'प्रतापी राजा शीला-दित्य इस समय पूर्व और पश्चिम में धावा बोल रहा था, और दूर र तक के देश उसका लोहा मान कर राज-भिक्त को शिरोधार्य कर रहे थे, किन्तु मो-ह-ल-च (महाराष्ट्र) ने अपने प्रतापी सम्राद पुलकेशी द्वितीय की छत्रच्छाया में, जिसने हर्ष की उत्तरभारतीय विजयों से टक्कर लेने वाली अपनी विस्तृत विजयों से अपने आपको दिल्ला का सम्राद् बना लिया था, उसका वशवर्ती बनने से इनकार कर

६४२ तक भारतवर्ष में रहा उस का निर्देश एक हाल ही में हुए राजा के रूप में करता है। इस से जो अड़चन उपस्थित होती है उस का समाधान इस विवेचन से हो सकता है कि इस यात्री का साच्य दूसरों से सुना हुन्रा था, क्योंकि उस ने स्वयं नेपाल की यात्रा नहीं की । हर्प संवत् नैपाल में बरता जाता था इस बात का श्रनुमान शिवदेव के संवत् ११३ श्रीर ११६ के शिलालेखों से किया जा सकता है, जिस ने एक ग्रीर शिलालेख ( जयदेव के नं० १४३ ) के श्रनुसार श्रादित्यसेन की, जिस का पिता माधवगुप्त श्रफसद शिलालेख में [देखो Gupta Inscriptions] हर्ष का समकालीन बतलाया गया है, पोती से विवाह किया । श्रब विचारणीय बात यह है कि त्रादित्यसेन सन् ६७२ ई० के लगभग जीवित था (शाहपुर शिला-लेख से तुलना करो, तत्रेव ) श्रीर यदि हम उस का समय उस की पोती (जिस का नाम वत्सदेवी था) के समय से पचास वर्ष पूर्व मान लें तो उस का प्रजामाता शिवदेव सन् ७२० ई० के लगभग जीवित रहा होगा, श्रोर इस प्रकार ११३ श्रोर ११६ को उस के जीवन-काल की तिथियां मानने में उक्र शिलालेखों का निर्देश केवल हर्ष संवत से ही हो सकता है (इस सम्बन्ध में के० एम० पश्चिकर रचित श्री हर्ष को भी देखो )।

दिया। युत्रान च्वाँग की जीवनो में यह भी कहा गया है कि ये दोनों सम्राद सचमुच लड़ाई में एक दूसरे से भिड़े,— 'राजा शीलादित्य ने श्रपने काशल श्रीर श्रपने जनरलों की श्रद्भट सफलता का गर्व करते हुए, स्वयं श्रात्मविश्वास स परिपूर्ण होकर, श्रपने सैनिकों के श्रागे २ इस राजा से जूर्भन के लिये कूच किया, किन्तु वह उस पर श्रपनी धाक जमाने श्रथवा उसे श्रपना वशवर्ती बनाने में श्रसमर्थ रहा' [ Beal p. 147 ], यद्यपि उसने पांच भारतों से सेनाएं श्रौर सब देशों से जनरल इकट्टा किये ।' शायद इस विग्रह का कारण हर्ष की ही चढ़ाई थी, जिसका दिल वलभी के राजा ध्रवसेन द्वितीय को परास्त करने के बाद श्रपनी विजयों को श्रीर श्रागे बढ़ाने श्रोर पुलकेशी द्वितीय से निपट देखने को लल-चाया, क्योंकि पुलकेशी के राज्यों से होकर उसे श्रपनी वि-जयों के समय प्रयाण करना पड़ता था और उन में अवतक शान्ति के साथ बिना किसी रोक टोक के उसका दौरान होता रहा था। किन्तु हर्ष को क्या खबर थी कि विनध्याचल के उस पार उससे लोहा लेने को एक मुकाविले का शत्र विद्यमान है, जो हर्ष की विजयों की टक्कर की श्रपनी विस्तृत विजयों के कारण उस का त्राक्रमण रोकने को पर्याप्त शक्किशाली बन चुका है।

उत्तरी श्रौर विज्ञाणी भारत के इन दो प्रताणी सम्राटों के पारस्परिक विश्रह का उक्क चीनी यात्री ने जो वर्णन दिया है उसकी पुष्टि शिला लेखों से भी होती है। इस प्रकार सन् ६३४ ई० के ऐहोल शिलालेख में, जिसमें कविरविकीर्ति श्रपने श्राश्रयदाता पुलकेशी द्वितीय के पराक्रमों का वर्णन करता हुश्रा निम्निलिखत शब्दों में इस घटना का निर्देश

से समृद्ध सामन्त-समूहों की मुकुट-मणियों की किरणों से श्रलंकृत थे, संग्राम में श्रपने भीमकाय हाथियों की धरा-शायिनी पंक्तियों से वीभत्स लगता हुआ पुलकेशी के आतङ्क से विगलित-हर्ष (निरानन्द) हो गया।'' इसी शिलालेख का २४ वां स्ठोक सचित करता है कि संग्राम-स्थली कहीं विन्ध्याचल श्रौर रेवा (नर्वदा) के तटों के जो पुलकेशी के साम्राज्य की उत्तरी सीमात्रों को बनाते थे, त्रास पास रही होगी, जहां उसकी 'पृथु सेनार्थों' ने श्रपना शिविर लगाया था ऋौर हर्ष को ऋागे वढ़ने से रोक दिया था िदेखो Fleet's Dynasties of the Kanarese Districts, P. 350]। श्रौर भी कई शिलालेख हैं जिनमें पुलकेशी से सारे उत्तरापथ के प्रभु महिमाशाली श्री-हर्ष के हराये जाने का वर्णन है, जिसके फलस्वरूप पुलकेशी ने परमेश्वर की दूसरी उपाधि प्राप्त की Inscriptions nos. 401 and 404 in Ep. Ind., Vol.V, Kielhorn's List and p. 202, and in IA, vi. 87, viii. 244, ix. 125, and xi. 68, जिन सव में प्रयुक्त सूत्र है—'समरसंसक्त-सकलोत्तरापथेश्वर-श्रीहर्ष वर्धन-पराजयोपलब्ध-परमेश्वरापरनामधेयः']। एक दूसरा शिलालेख 'पुलकेशी-बन्नभ' के सम्बन्ध में है 'जिसने स्वयं श्रपने वाहु-वल से सारे शत्र-राजात्रों की सम्मिलित शक्ति का दमन कर दिया था [ Ep. Ind. viii. 230 में अधाश्रय शीलादित्य का नौसारी वाला पटल], जबिक एक श्रीर

१ ' पतित-गजेन्द्रानीकबीभत्सभूतो भयविगलितहर्षो येन चाकारि हर्षः। '

२ सन् ६१२ ई० के हैंदराबाद के दानपत्र के श्रनुसार पुलकेशी ने यह उपाधि सौ लड़ाइयाँ लड़ने वाले शज़-सजाश्रों (श्रथवा राजा) को हरा कर प्राप्त की थी [Fleet, Dynasties, p. 351 n.]।

शिंलालेख में उसे 'उत्तरापथ के श्रधीश्वर हर्षवर्धन के साथ संश्राम करके विजय-ध्वजा को प्राप्त करने वाला' वर्णन किया गया है [IA, xiii. 74]।

पुलकेशी की सामरिक सफलता का श्रेय उसकी प्रजा के चरित्र श्रोर उसके शाशन को था, जिन्हें चीनी यात्री ने इस प्रकार वर्णन किया है [ Watters, ii. 239 ]—'देशवासी स्वाभिमानी और युद्धशील, उपकार की मानने वाले (कृतज्ञ) श्रीर श्रपकार का बदला लेने वाले, विपात्त में श्राए हुश्रों पर न्योछावर होने वाले श्रीर जो कोई उनके साथ तिरस्कार पूर्वक वरतता था उसके प्राणों तक का घात करने वाले थे। संग्राम में सेना के अप्रभाग का संचालन करने वाले वीर योधा मदोन्मत्त होकर शत्रु से भिड़ते थे श्रौर उनके लड़ाई के हाथियों को भी युद्ध छिंड़ने से पहले मदोन्मत्त किया जाता था। अपने वीरों श्रौर हाथियों की शक्ति के भरोसे पर राजा पड़ोसी देशों को तृणवत् समभता था ः इस राजा का उदार शासन दूर दूर तक फैल गया था।' वस्तुतः उसकी धाक **त्रौर शुहरत भारतवर्ष के त्रान्दर** ही सीमित नहीं थी। एक श्ररवी इतिवृत्त के श्रनुसार फ़ारस के द्वितीय राजा खसरू के शासन के ३६ वें वर्ष में सन् ६२४ ई० के लगभग उसके श्रीर इस भारतीय सम्राद के वीच परस्पर पत्र-व्यवहार उपहारों का लेन-देन हुस्रा था । स्रजंता की एक गुफा के एक चित्र में किसी फारसी राजा से भारतीय राजा को पत्र मिलने की जो घटना दर्शायी गई है वह भी सम्भवतः इसी बात का निर्देश करती है [JRAS N. S., xi, pp 157, 165-7

इस प्रकार भारतवर्ष की प्रभुता कुछ काल के लिए

वस्तुतः दो ब्यक्तियों, हर्ष श्रोर पुलकेशी, के वीच बँटी रही। चीनी थात्री के श्रनुसार युद्धों श्रोर विजयों के समाप्त होने पर हर्ष ने श्रपनी सेना को पराजित राज्यों के श्राकामक षड्यन्त्रों के प्रतिरोध के लिए बाढ़ की भाँन्ति विशाल श्रोर प्रवल बनाकर ऐसी स्थित पर रक्खा जिससे शान्ति भंग न हो सके। उसने श्रपने हस्ति-वल को बढ़ाकर ( जिससे पुलकेशी उसके ऊपर श्रपनी बड़ी भारी विजय को प्राप्त कर सका था ) ६०,००० श्रोर तुरग-वल को १,००,००० कर दिया, श्रोर इस प्रकार के सैन्य-साधन से वह कोई हथियार उठाये विना चालीस वर्ष तक शान्ति से शासन करने में समर्थ रहाँ [ Watters, ii. 343]। इस प्रकार यह मानना

९ पुलकेशी द्वितीय को उसके यक्केरी शिलालेख में [ Ep. Ind v, p. 8 ] निश्चित रूप से 'दिचणापथपृथिव्याः स्वामी ' प्रथीत् सारे दिचल देश का प्रधीश्वर कहा गया है।

२ हर्ष के राजत्व—काल श्रोर उसकी विजयों की तिथियों को नियत करने में युश्रान च्वान के इस कथन का उसके इस दूसरे कथन के साथ विचार करना उचित होगा कि हर्ष 'निरन्तर संग्राम करते रह कर छः वर्ष के श्रन्दर पांच भारतों को श्रपनी श्राधीनता में ले श्राया।' जैसा कि वाटर्ज़ ने कहा है, 'उसे ऐसे राजा के सहरा चित्रित करना जो तीस या छतीस वर्ष तक निरन्तर युद्ध करता रहा हो पाठ श्रौर प्रसंग के प्रतिकृत है।' यह देखते हुए कि सन् ६४२ ई० के लगभग राजा ने चीनी यात्री से यह बात कही थी कि वह तीस बर्ष श्रीर उससे भी श्रीधक समय से भारतवर्ष का श्रधीश्वर रह चुका था [ Life, p 183 ], हम यह मान सकते हैं कि उसकी सारी विजयं सन् ६१२ ई० के लगभग समाप्त होगई थीं श्रीर वह छः वर्ष पहिले (जो उसका विजय-काल था) सन् ६०६ ई० में राजा बना था, जो हर्ष संवत् का प्रथम वर्ष है। इस धारयाँ की इस बात से भी

पड़िता है उसका साम्राज्य श्राखिरकार शारीरिक वल के श्राधार पर ही श्रवलम्वित रहा।

श्रव हम हर्प के राज्य-प्रभाव में श्राए हुए देशों से पृथक् उसके

पुष्टि होती है कि सन् ६४४ की वसन्त में जो पञ्चवार्षिक सभा की गई थी वह उसके राज्य-काल की छठी सभा थी [ Beal, Life, p-184]। श्रतएव फ्लीट के साथ श्रोर बिसेन्ट स्मिथ के विपरीत Early History, p. 340, n. ] इस परिणाम पर पहुँचना युक्रियुक्र है कि वलभी श्रीर पुलकेशी के साथ हर्ष की लड़ाइयाँ सन् ६१२ई के अन्दर हुईं। फ़ीट की युक्ति का आधार सन् ६१२ का हैदराबाद का दानपत्र है, जिसमें यह दिखलाया गया है कि तब पुलकेशी श्रपने श्राप को बादामि में पहले ही स्थापित कर था, श्रीर इस लिए उस की शक्ति का यह दढीकरण उस के उन संग्रामों श्रोर विजयों के [जिस में हर्प की हार भी सिमालित है ] बाद हुआ होगा जिन का वर्णन सन् ६३४ के ऐहोल के शिलालेख में किया गया है । यद्यपि हैदराबाद दानपत्र में हर्ष का नाम नहीं दिया गया है तथापि पुलकेशी ने उस के ऊपर श्रपनी विजय के कारण जो उपाधि प्राप्त की उस से सुचित होता है कि यह विजय उस समय से पहले ही निष्पन्न हो चुकी थी [ Fleet, Dynasties, pp. 351 and 356]। इस से यह मानना न्नावश्यक नहीं कि हर्प जैसे एक विस्तीर्ण साम्राज्य के शासक को त्रागे कोई संप्राम करने की जरूरत ही न हुई होगी । सन् ६४३ जैसे उत्तर काल में भी हम उसे दूरवर्ती कोगोंद ( गनजाम ) में एक सफल रणयात्रा से लौटते देखते हैं, जहां कम से कम सन् ६१६ तक उसका महान् प्रतिस्पर्धी शशाङ्क सम्राट् माना जाता था । [ इस अध्याय की स टिप्पणी देखों ]। ऋौर न हम इस बात को जानते हैं कि वह कितने काल तक शशांक को दमन करने की कोाशिश में लगा रहा। इस के ऋतिरिक्ष हमें पुलकेशी द्वितीय के ऐहोल शिला-

वास्तविक शासन के अन्तर्गत देशों को वतलाने की कोशिश करेंगे। इस में कोई सन्देह नहीं कि प्रभुता का चित्र ' प्रभाव कें ज्ञेत्र ' श्रथवा श्राधिपत्य से कम विस्तृत होता है । किन्तु तत्कालीन इतिवृत्तों में कभी कभी प्रत्यत्त शासन को उस शक्ति श्रीर प्रभुता के साथ गड़बड़ा दिया गया है जो किसी बड़े सम्राद श्रथवा महाराजाधिराज के द्वारा श्रप्रत्यज्ञ रूप से श्रधिक विस्तृत त्तेत्र पर निष्पन्न होती थी । जिस बात से यह श्रस्तव्यस्तता श्रौर भी वढ़ जाती है वह यह है कि ये प्राचीन साम्राज्य केन्द्रीभूत राष्ट्रों या एकवर्ती राज्यों के रूप में संगठित नहीं होते थे, किन्तु सदा ऐसे अनेक अनियतसंख्यक स्थानीय राज्यों से संयुक्त श्रोर बहुधा उन से मिलकर बने होते थे जो हर्ष जैसे किसी अधीश्वर के. जो निस्सन्देह ऋपने समय का सम्राद था, ऋाधिपत्य को स्वीकार करते थे। इस प्रकार प्राचीन भारतीय साम्राज्यों की सीमात्रों को निर्धारित करने की समस्या उन विशेष पद्धतियों से सम्बद्ध है जिनके अनुसार हिन्दू राजनैतिक विकास साधारणतया त्रप्रसर हुत्रा । इसके त्रातिरिक्क हम प्राचीन भारत के इतिहास में समुद्रगुप्त जैसे महान् दिग्वि-जयियों के ऐसे अनेकों दृष्टान्तों से परिचित हैं जिनमें हम देखते हैं कि जब विजित राजा विजयी के श्राधिपत्य को स्वीकार कर लेते थे और उसके मित्र और पत्तपाती वन कर रहने का वचन देते थे, जिससे वे श्रपने श्रधीश्वर के

लेख से पता लगता है कि उसने भी कोशल और किलक्क दोनों को जीत लिया था और इस प्रकार इस प्रदेश में, जो उस युग में उपद्रवों का केन्द्र था, उसका हर्ष के साथ उलम्मना सम्भव है। यह धारणा श्रीयुत आर० डी० बनर्जी की है [बंगला में बंगाल का इतिहास, द्वितीय संस्करण, प्रष्ठ १०६]।

युद्धों में उसका श्रनुसरए करने श्रीर श्रन्य प्रकार, से उसे सहायता देने के लिए बाध्य होते थे, तो वह उनके राज्य उन्हें वापिस देकर फिर से प्रतिष्ठापित कर देता था। इस प्रकार महाराजाधिराज श्रपने ही राजनैतिक जगत् श्रथवा जैसा कि हिन्दू श्रथ-शास्त्र के निवन्धों में कहा गया है, श्रपने ही <u>मएडल</u> की सृष्टि करता था जिसका वह स्वयं केन्द्र या परम श्रधीश्वर होता था।

श्रत एव प्रारम्भ में हर्ष के द्वारा प्रत्यच्च रूप से नियंत्रित श्रौर शासित देशों के चयन में हमें न केवल उन राष्ट्रों पर ही दृष्टि डालनी चाहिये जो उसने स्वयं प्राप्त किये थे ऋथवा जिन्हें जीत कर उसने श्रपने राज्य में मिला लिया था बल्कि उसके पूर्वाधिकारियों से श्रिधिकृत देशों का भी देखना चा-हिए। बाए ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन से यह श्रनुमान किया जा सकता है कि हर्ष के पिता महाराजाधि राज प्रभाकर वर्धन ने श्रपनी विजयों द्वारा गान्धार, सिन्धु देश, हूणदेश, मालवा, गुजरात श्रौर लाट-देश जैसे श्रनेकों दूरवर्ती मुल्कों में श्रपनी धाक जमा ली थी। किन्तु हम निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि इसका श्रभिप्राय यही है कि ये देश वस्तुतः प्रभाकर वर्धन के साम्राज्य में मिला लिए गये थे। हमें वाण से यह भी मालूम होता है कि इन वशी-कृत देशों में से दो देशों ने उसके अन्तिम दिनों में विद्रोह किया था श्रौर उसके उत्तराधिकारी राज्यवर्धन को फिर से उनका दमन करना पड़ा था । ये हुलों स्त्रौर मालवों

१ मर्गेंड़ल-सिद्धान्त (Doctrine of Mandala) का श्रत्यन्त विशद विवेचन बी॰ के॰ सरकार कृत Political Institutions and Theories of the Hindus, Leipzig, 1922, में दिया हुआ है।

के देश शे । किन्तु साच्य' से यह स्पष्ट नहीं है कि इन देशों को राज्यवर्धन ने अपने राज्य में मिलाकर उन्हें अपने प्रत्यज्ञ शासन के नींचे रक्खा था या नहीं । इस से **ऋागे हर्ष की ऋाधीनता में स्थित देशों के विषय** में हमारे प्रकाश का प्रमुख स्रोत युत्रान च्वाँग है। उसके अनुसार गान्धार, जिस पर प्रभाकरवर्धन के प्रताप का त्रातंक छा गया था, श्रव कपिश के राज्य (काफिरिस्तान) की श्रधीन रियासत था [ Watters, 1. 123]। कपिश-राज्य की श्र-धीनता में 'दस से **त्राधिक पड़ोसी देश' भी थे, इन रिया**-सतों में लम्प (लघमन), नगर (जलालावाद), श्रौर (कुरुम नदी के प्रान्त में) फ-ल-न का नाम दिया गया है। कपिश-राज्य की भाँति काश्मीर भी इसी प्रकार का एक विशाल राज्य था जिस के श्रधीन वहुंत से सामन्त राज्य त्रर्थात् सिंहपुर, उरस्, तत्त्वशिला, राजपुर श्रौर पुनच (पन्न-त्सो) थे। उत्तर में तीसरा वड़ा राज्य चे-क था ( जिसमें साकल नगर था ), जिसके त्राधीन मुलतान श्रौर पो-फ-तो ( पर्वत ) की रियासतें थीं । युत्रान च्वाँग के कहने के ढंग से हमें सम्भवतः यह श्रनुमान निकालना पड़ता है कि ये राज्य हर्ष के राष्ट्र की सीमार्श्रों से वाहर थे, किन्तु इन राज्यों में से दो, कपिश श्रौर काश्मीर के राजा कम से कम वौद्ध-धर्मी होने के कारण उसके धर्म-बन्धु थे । कापेश का राजा, हर्ष की भाँति, मोत्त-परिषद् भी करता है, ' जिनमें वह दीनों को दिल खोलकर दान देता था,' श्रौर उसके मुल्क में एक सौ से भी श्रधिक महायान विहार थे [Watters,i.123]। हर्ष की भाँति वह भी युत्रान च्वाँग के सत्संग का इच्छुक था, जिसकी वापिसी यात्रा में वह उसकी रत्ता के लिए कुछ दूर तक उसके साथ गया [तत्रैव, ii. 269 ] । काश्मीर

का राजा भी बड़ा भिक्तिनिष्ठ वौद्ध था; श्रौर हर्ष की भाँति चीनी यात्री को बहुत मानता था जो उसे धर्म प्रन्थों को पढ़कर सुनाता था श्रोर उनकी व्याख्या करके उनके श्रर्थ समभाता था श्रौर श्रध्ययन के उद्देश्य से दो वर्ष तक उसका पाहुना बनकर उसके यहाँ रहा। राजा ने ' उसे हस्तालिखित पुस्तकों को उतारने के लिए २० लेखक श्रीर उसकी टहल-वरदारी के लिए ४ ऋादमी दिये ' [ तुत्रैव, i, 259 ]। युत्रान च्वाँग ने राजा का नाम नहीं दिया है, किन्तु राज-तरांगिणी के श्रनुसार वह दुर्लभ वर्धन रहा होगा जिसने सन् ६०१ से ६३७ तक राज्य किया। जीवनी [ Life ] में जो यह उपाख्यान दिया गया है कि हुई ने काश्मीर के राजा को बुद्ध के एक स्मृति-चिह्न को देने के लिये विवश किया, उससे प्रगट होता है कि काश्मीर एक प्रकार से उसके श्राधि-पत्य को स्वीकार करता था । वाल के कथनानुसार प्रभा-करवर्धन ने 'सिन्धु देश ' को श्रीर स्वयं हर्प ने ' हिम से त्राच्छादित पर्वतों के दुर्गम देश 'को वशवर्ती बनाया थाः श्रीर जैसा पहले कहा जा चुका है, इन पदों से काश्मीर भी श्रभिप्रेत हो सकता है।

युत्रान च्वाँग भारतवर्ष के दूसरे भागों के राज्यों का भी उल्लेख करता है जिन पर भिन्न २ राजाओं का शासन था श्रौर इस कारण जिन्हें हर्ष की प्रभुता से स्वतन्त्र माना जा सकता है। इस प्रकार उज्जैन, जभोति [चिह-चि-तो] श्रौर महेश्वरपुर में से प्रत्येक पर एक ब्राह्मण राजा शासन करता था; पार्यात्र (वैराद) में एक वैश्य, दिल्ली कोसल में एक वौद्ध श्रौर कु-न्ने-लो (गुर्जर) में भी एक बौद्ध राजा था। यदि श्रन्तिम स्थान गुर्जर था तो यह उल्लेखनीय है

कि बाण के श्रवसार राजा प्रभाकरवर्धन इन गुर्जरों के लिये श्रातङ्क रूप था। इस प्रकार पूर्व में हर्ष के साम्राज्य से विरुद्ध होकर उन्होंने पश्चिम की श्रोर फैलने की कोशिश की । पहले उन्होंने भड़ाच में दद्दा प्रथम (सन् ४२८) के श्राधि-पत्य में एक वंश की स्थापना की। इस राजा के बाद जयभट्ट प्रथम श्रोर हर्ष का समकालीन दद्दा द्वितीय, जिसने उसके श्राक्रमण के विरुद्ध वलभी के एक राजा को श्रभय प्रदान किया, राज्य के श्रधिकारी बने। उनके फैलाव की दूसरी दिशा लाट लोगों के देश की श्रोर थी जहाँ उन्होंने, जैसा कि उनके सन् ६२६ श्रीर ६३६ के कैरा दानपत्रों से [ /A, xiii. 88, also the Sankheda Charter of A. D. 595 ( Ep. Ind. ii. 19 )] मालूम होगा, सातवीं शताब्दी के मध्य तक अपने आप को पूर्णतया स्थापित कर लिया। जैसा पहले वताया जा चुका है, लाट लोग इससे पूर्व प्रभाकरवर्धन से वशवर्ती किये गये थे । दक्तिण की स्रोर गुर्जरों का प्रसार पुलकेशी द्वितीय के द्वारा रोक दिया गया, जिसके श्राधिपत्य को उन्होंने, जैसा ऊपर उद्धत किये हुए ऐहोल शिलालेख से मालुम होगा, लगभग सन् ६३४ ई० तक स्वीकार कर लिया।

युत्रान च्वाँग सिन्ध के वर्णन में कहता है कि उस पर एक बोद्ध-धर्मावलम्बी ग्रद्ध राजा शासन करता था। दूसरी स्रोर बाण हमें बताता है कि हर्ष ने 'सिन्ध के एक राजा को चूर कर दिया था।' यदि हम चचनामा पर विश्वास करें तो सिन्ध के ब्राह्मण-वंश से पहले, जिसे चच ने स्थापित किया स्रोर दाहिर ने विख्यात बनाया था, वहाँ वह स्नानदान राज्य करता था जिसका स्रन्तिम राजा साहासि राइ था जिसको ही लगभग सन् ६४१ में चीनी यात्री ने देखा होगा।

(हरद्वार के निकट) मितपुर पर एक अवौद्ध सद राजा शासन करता था और सुवर्णगोत्र पर (जिसके ठीक स्थान का पता नहीं) स्त्रियों का प्रभुत्व था। पूर्वी भारतवर्ष में मुंगेर एक पड़ोसी राजा के द्वारा जीता गया था और बौद्ध लोगों को समर्पित किया गया था और राजमहल (कजङ्गल) 'एक पड़ोसी राज्य की छाया में आ गया था।' किन्तु अन्यत्र युआन च्चाँग कहता है कि 'पूर्वी भारत की यात्रा में राजा शीलादित्य ने वहाँ अपना दरबार किया' जिससे सम्भवतः यही सूचित होता है कि अन्ततोगत्वा यह देश वस्तुतः हर्ष के अर्थीन था।

वंगाल में हर्ष के साम्राज्य की रोक एकमात्र गौड़ श्रथवा कर्णसुवर्ण के राज्य से हुई जो बौद्ध धर्म के विरोधी श्रौर उस के भाई के घातक राजा शशाङ्क के शासन में था। साच्य से यह स्पष्ट नहीं है कि हर्ष शशाङ्क को दएड देने और उस् के राज्य को वशवर्ती बनाने में समर्थ हुआ हो, क्योंकि पहले उद्धृत किये गये शिलालेख के श्रनुसार शशाङ्क सन् ६१६ में भी महाराजाधिराज के रूप में सर्वथा समृद्ध था। तथापि जैसा कि नीचे एक टिप्पणी में दिखलाया गया है, शशांक के बाद उसके राज्य को हर्ष के मित्र श्रौर सपत्ती कामरूप के राजा भास्करवर्मा की प्रभुता के सामने भुक कर त्रात्म-समर्पण करना पड़ा। यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय है कि युश्रान च्वाँग, जिसने सन् ६३६ श्रौर ६३६ के बीच किसी समय कर्णसुवर्ण की यात्रा की थी, उस समय शासन करने वाले किसी राजा के नाम का उक्षेख नहीं करता, जिससे हम श्रीयुत श्रार० डी० बनर्जी के साथ ['बंगला में बंगाल का इतिहास, द्वितीय संस्करण, पृ० १०६] यह श्रतुमान निकाल सकते हैं कि, चूँकि उस समय तक कर्णासुवर्ण का पुराना राजा परलोक को सिधार चुका था, यह प्रान्त हर्ष के साम्राज्य का श्रङ्ग वन गया।

फिर यह दिखलाने के लिए भी प्रमाण मौजूद है कि हुष का साम्राज्य उड़ीसा तक फेला हुन्ना था । जीवनी में उसकी कोंगोद अथवा गन्जाम की रण-यात्रा श्रीर उड़ीसा में शिविर डालन का उल्लेख किया गया है। इसी बीच में हुष ने वहाँ एक धर्मसभा की योजना करके श्रपने महायान वौद्ध धर्म का प्रचार करने की कोशिश की। इस सभा के लिए दूरवर्ती नालन्दा से बौद्ध विद्वान् बुलाये गए थे। उड़ीसा उसके साम्राज्य का एक प्रान्त था। यह वात इससे स्पष्ट है कि उसने, जैसा जीवनी में कहा गया है, उस भाग के जयसेन नामी सब से बड़े बौद्ध विद्वान् को "उड़ीसा के श्रस्सी बड़े नगरों का कर" समर्पण करना चाहा।

इस प्रकार यदि हम हर्ष के साम्राज्य से उन मुल्कों को भी श्रलग कर दें जिनके लिये चीनी यात्री दूसरे शासकों का उल्लेख करता है, तब भी उस के साम्राज्य के श्रन्तर्गत देश-विस्तार उस समय के उत्तर भारत के किसी भी दूसरे श्रकेले राज्य की श्रपेचा निःसन्देह कहीं बड़ा था। उसके श्रन्दर वस्तुतः सारा संयुक्त प्रान्त, विहार श्रोर बंगाल का एक वड़ा भाग (केवल कर्णसुवर्श को छोड़ कर), उड़ीसा श्रोर पंजाब राजपूताना, मध्य श्रोर पश्चिमी भारत के वे भाग शामिल थे जिन के लिए युश्चान च्वाँग ने दूसरे शासकों का उल्लेख नहीं किया है। उस के राष्ट्र की दिच्चणी सीमा नर्भदा नदी रही होगी जिस के तट पर उस के 'श्रोर पुलक्तिशी द्वितीय के बीच बड़ा भारी युद्ध हुश्चा। किन्तु, जैसा पहले कहा जा चुका है, हिन्दू राज-तन्त्र बहुत ज्यादा केन्द्री-भूत नियन्त्रण के श्रनुकूल नहीं था, प्रत्युत बहुत केन्द्रों में

विभक्त स्वायत्त शासन श्रौर प्रान्तीय स्वराज ही उसके विकास के श्रिष्ठिक सम्मत थे। इस प्रकार हर्ष के प्रत्यत्त शासन में रहने वाले देश के विस्तार से ही उसकी वास्तविक राजनैतिक स्थिति श्रौर उसके प्रभाव-त्तेत्र का सही श्रमुमान नहीं लग सकता। इस सम्बन्ध में जितनी भी मर्यादाएं सम्भव हो सकती हैं उन सब को मानते हुए भी, इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि हर्प ने सारे उत्तरी भारतवर्ष के चक्रवती सम्राद वनने के गौरवमय पद को प्राप्त किया। तत्कालीन भारतीय लोक-मत की यही सम्मति थी यह वात दित्तण भारत के शिलालेखों तक में भी हर्ष के लिये 'सकल उत्तराधीश्वर' इस वर्णन से स्पष्ट ज्ञात होती है। युश्रान च्वाँग भी इसी लोक-मत को पुष्ट करता है जो कि स्वयं उसकी श्राँखों देखी बात थी जब वह कहता है कि 'हर्प ने पड़ोसी राज्यों को वश्वर्ती बनाया तथा उन राज्यों पर धावा किया जिन्होंने उसकी शरण में श्राने से इनकार कर दिया

१ यहाँ जो मत प्रहण किया गया है विन्सेंट स्मिथ ने भी उसीका प्रतिपादन किया है। उसके अनुसार 'मालवा, गुजरात और सुराष्ट्र के अतिरिक्त हिमालय से लेकर नर्वदा तक गङ्गा की सारी तलहटी में (जिसमें नैपाल भी शामिल था) हुई की प्रभुता श्रवाध थी। हाँ, स्थानीय शासन छोटे राजाओं के हाथ में रहा। पूर्व में दूरवर्ती श्रासाम (कामरूप) के राजा ने भी सम्राट् की श्राज्ञाओं का पालन किया, श्रीर सब से परे पश्चिम में उसका दामाद वलभी का राजा सम्राट् के श्रनुयायिवर्ग में उपस्थित रहता था' [ Early History of India 3 rd ed., p. 341]।

१ बाग्ग हर्ष के लिए चक्रवर्ती, चतुरुद्धिकेदार-कुटुम्बी, परमेश्वर, देवदेव श्रीर सारे महाद्वीपों का सम्राट्, इन साम्राज्योचित उपाधियों का प्रयोग करता है।

था' श्रौर श्रन्ततः 'वह पांच भारतों (स्वराष्ट्र, कान्यकुन्ज, गौड, मिथिला, श्रौर उड़ीसा) को राजभिक्त की छाया में ले श्राया'। दूर दूर तक केदेश राजभिक्त का उपहार लेकर उसकी शरण में श्रा रहे थे।' केवल महाराष्ट्र ने 'उसका वशवर्ती बनने से इनकार कर दिया,' यद्यपि हर्प ने सम्राद की हैसियत से श्रपने श्रिधकारों के विरते पर श्रपने शत्रु के विरुद्ध पाँच भारतों के सैन्य-दल श्रौर सब देशों से उत्तम सेनाध्यद्ध इकट्ठा किये।'

वस्तुतः हम उत्तरी भारतवर्ष में उसके प्रताप श्रौर प्रभाव के विस्तार श्रौर महिमा का श्रन्दाज़ा कतिपय सार-गर्भित लेख बद्ध वातों से लगा सकते हैं। कुछ श्रवसरों पर उसके साम्राज्य का फैलाव विजय श्रौर वल से नहीं प्रत्युत सन्धि श्रौर मित्रता के द्वारा हुश्रा । दूरवर्ता कामरूप (श्रासाम) के राजा ने स्वयं श्रपनी इच्छा से उसको प्रभुभक्ति की भेंट चढ़ाई, श्रौर जैसा कि वाए ने कहा है, वह श्रपने श्रधीश्वर के हाथ से राजपद पर श्रमिपिक्क हुआ। (श्रत्र देवेन श्रभिषिक्रः कुमारः, हर्प० ६६)। हम उत्तरभारत या पंजाच के एक श्रौर राजा, जालंधर-नरेश उदितो के विषय में पढ़ते हैं जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया; 'इस पर "मध्यभारत" के राजा ने उसकी निष्कपट भक्ति के बहुमान में उसे त्रखिल भारतवर्ष के बौद्ध धर्म-सम्वन्धी मामलों का सारा शासनाधिकार दे दिया' [Watters, i. 297] मध्य-भारत का राजा निस्सन्देह हर्ष था [ Life, p. 90] के अनुसार जालन्धर के राजा को हर्ष ने चीनी यात्री को सीमान्त तक कुशलपूर्वक पहुंचाने का भार सौंपा था श्रौर इस काम के लिए जो सवारों का रत्तकवर्ग तैनात किया गया था. उसे उसको श्रधिष्ठाता बना कर

भेजा था। सम्राट् की हैसियत से हर्ष ने श्रपने, हाथ से (कपास के विद्या सफ़ेद पट पर) लिखे हुए (श्रीर लाख से मोहर किये हुए) पत्र देकर रक्तक वर्ग के साथ चार कर्मचारी पथप्रदर्शक भी नियुक्त करके भेजे, जिनके लिए सम्राद का त्रादेश यह था कि वे इन पत्रों को उन उन देशों में देते जाँय जिनसे होकर वे यात्री को ले जाँय 'ताकि इन देशों के राजा लोग त्राचार्य को कुशल से ठेट चीन की सीमा तक पहुंचाने के लिए गाड़ियाँ अथवा वाहन के अन्य साधन प्रदान कर सकें' [तत्रैव] । इसके त्रतिरिक्क दूरवर्ती कपिश के राजा ने भी सम्राद की इच्छा को शिरोधार्य किया, जिसने, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, रास्ते में चीनी यात्री को उसके घर लौटते समय स्वयं कुछ दूर पहुंचाया। इस प्रकार हर्ष का प्रभाव श्रौर उसका यश सारे उत्तरी भारत में श्रौर ठेट चीन की सीमाश्रों तक भी फैला हुश्रा था । उसके श्रौर चीनी सम्राद् के वीच परस्पर दृत-विनिमय हुआ था । सन् ६४१ ई० में चीनी दरवार को भेजा हुआ एक ब्राह्मण दूत सन् ६४३ में उत्तर लानेवाले एक चीनी प्रतिनिधि वर्ग के साथ वापिसं त्राया। यह प्रतिनिधिवर्ग सन् ६४४ में चीन को लौटा, जिसके बाद बाँग-इ्यून-सी के अधिष्ठातृत्व में चीन से एक श्रौर प्रतिनिधिवर्ग श्राया, जो वहाँ से तीस अश्वारोहियों के रच्चण में भेजा गया था' [Smith's Early History of India 3 rd ed., p. 352

१ हुई ने श्रपने समय में जो सवोपिर राजनैतिक प्रभुत्व प्राप्त किया था उसका एक प्रबल प्रमाण हुई संवत् की स्थापना भी है। कील-होने हुई से सम्बन्ध रखनेवाले बीस शिलालेखों का उन्नेख करता है जिनमें नं० ४४२ श्रीर ४४४ श्रब विक्रम संवत् से सम्बन्ध रखने बाले साबित हुए हैं। शेष में से ग्यारह नैपाल में पाये गये हैं, एक

हर्ष के एकच्छत्र महाराजाधिराजानुकूल ठाट बाट श्रीर विधि विधान के सम्बन्ध में श्रीर भी वर्णन है। बाणभट्ट श्रपनी श्राखों दखा वर्णन करते हुए वतलाता है<sup>3</sup> कि कैसे मिणतारा के पास अजिरवती नदी के (जिस पर श्रावस्ती स्थित थी ) साथ साथ लगा हुत्रा शिविर 'प्रत्येक स्रोर से निर्जित शत्रसामन्तों से भरा हुआ था' जिनमें से 'कुछ प्रवेश की त्राज्ञा न मिल सकने के कारण लज्जा से सिर नीचा किये हुए थे '। कुछ को दास्यभाव से सम्राद को चँवर श्रौर खड्ग यष्टि नज़र करने की श्रुनुज्ञा मिली, श्रौर 'परास्त होने में भी धन्यमानी' कुछ त्रौर सामन्त निरन्तर भिन्न भिन्न पारिवारिक प्रतीहारों के, जो समय समय पर बाहर श्राते श्रौर भीतर जाते थे श्रौर जिनके पीछे पीछे भाँति भाँति के सहस्रों प्रार्थी चलते थे, अनुयायी पुरुषों से पृछ रहे थे— "भद्र क्या श्राज हमारा प्रवेश हो जायगा? क्या परमेश्वर भोजन के वाद सभा-भवन में दर्शन देंगे, त्र्रथवा स्वयं वाह्य कत्ता में पधारेंगे?" इस प्रकार वे लोग दर्शन की श्राशा में दिन बिताते थे (हर्ष० ६०)। शत्र-सामन्तों के त्रातिरिक्क दूसरे

मगध में, एक पंजाब में, श्रीर श्रन्य कनौज के श्रास पास । [ देखो Ep. Ind. Vol. V. ]

१ सम्राट् के पास जाने का बाग को यह दूसरा मौका था। मालूम होता है पहली बार के जाने में उसको कोई विशेष सफलता नहीं हुई उचित मङ्गलाचार (गमन-मङ्गल) के बाद, तड़के उसने प्रीतिकूट नाम के अपने जनम-स्थान से प्रस्थान किया। पहले दिन वह चिष्डका-वन को पार कर के मञ्जकूट नाम के गांव में पहुँचा, जहां से दूसरे दिन उसने भागीरथी को पार किया और रात को यष्टिप्रहक नाम की जंगली बस्ती में विश्राम लिया। श्रगले दिन वह हर्ष के स्कन्धावार (शिविर) में पहुँचा [देखिए हर्ष चरित्र पृ० १७] राजा लोग भी ,सम्राद की टहल वय्दारी में थे 'जो उसके वैभव को देखने के लिए वहाँ पधारे थे।' 'देश देशा न्तर के रहनेवाले वहाँ विद्यमान थे जो उस समय की बाट जोह रहे थे जब महाराजाधिराज उनके दृष्टि-गोचर होंगे,' तथा जैन, श्राहित पाशुपत, पाराशरी मत के भिच्च, ब्रह्मचारी, प्रत्येक देश के निवासी, अनेक समुद्रवर्ती जंगलों से आये हुए आटविक श्रोर सर्व देशान्तरों से श्राये हुए राजदूत वहाँ इकट्टा हुए थे।' वाण हमें यह भी वतलाता है कि दूरवर्ती दिन्नणापथ से श्रान्ध्र श्रोर द्राविड़ लोग तक सम्रोट्की राजधानी में श्राकर वसने के लिए श्राकर्षित हुए थे। हम पहले देख चुके हैं कि महाराजाधिराज के दरवार की एक स्थायी विशेषता उसके सामन्तों की उपस्थिति थे। जब राज्यवर्धन मालवा के विरुद्ध कूच करता है, वह हर्ष को सामन्तों के साथ पीछे रहने को कहता है: जब हर्ष अपनी बहिन को ढूंढने के लिए विन्ध्य-पर्वतों श्रौर कान्तारों के इर्द गिर्द भटकता फिरता है उस समय भी मालवा का राजा माधवगुप्त श्रौर सामन्त राजाश्रों का एक मगुडल उसके साथ था। फिर विनध्याचल के जंगलों में उसकी चहिन को ढूंढने में हर्ष को सहायता देनेवाला एक त्राटविक सामन्त थो। हम पहले यह भी देख चुके हैं कि ये सामन्त राजा, जो सम्राद के दरवार के उमरा श्रौर उसकी शान बढ़ाने वाले थे, श्रकेले ही नहीं किन्तु श्रपनी रानियों के साथ भी सदा राजपरिवार में जन्मोत्सव **त्र**थवा विवाह जैसे संस्कारों के त्रवसरों पर सेवा में उपस्थित रहते थे। श्रागे चल कर हम यह भी देखेंगे कि साम्राज्य के शासन-सम्बन्धी सब से ऊंचे पदों में से कुछ इन सामन्तों को दिये गए थे। चीनी यात्री जिसने घटनात्रों को ऋपनी ऋाँखों से देखा था, हमें यह भी बतलाता है कि कजुघिर ( श्राधुनिक काँकजोल, श्रर्थात् कर्निगहम के

**त्र्यनुसार राजमहल ) से कान्यकु**ब्ज तक की राजकीय यात्रा में श्रासाम का राजा कुमारराज श्रपने राज्य से श्रपने सारे **ब्रमुयायिवर्ग को लेकर** [ जिसमें २०,००० हाथी श्रौर ३०, ००० जहाज़ थे ( *Life*, p. 172 )] सम्राद के साथ गया था, श्रौर कन्नौज की राज सभा में 'पांच भारतीं के त्र्रठारह<sup>े</sup> मुल्कों के राजा विद्यमान थे [ *Life* p. 177 ] जब सम्राट् गङ्गा श्रौर यमुना के सङ्गम पर श्रपना छटी पंचवार्षिकी सभा करने के लिए कन्नौज से प्रयाग को गया तो यही श्रठारह राजा उसके श्रनुयायिवर्ग में उसके पीछे गए थे। त्रागे हमें यह भी बताया गया है [ Life, p. 185 ] कि जब सम्राट्ने श्रपना तम्बू गङ्गा के उत्तरी तट पर लगाया तो उसके दो प्रीति भाजन सामन्त अर्थात 'दिच्चण भारत' (वलभी) के राजा और कामरूप के कुमारराज ने कम से सङ्गम के पश्चिम में श्रीर यमुना की दिचण तरफ़ श्रपने डेरे डाले। 'दूसरे दिन सुबह को शीलादित्यराज श्रीर कुमारराज के सामारिक श्रनुयायी जहाज़ों पर चढ़े श्रीर ध्रवभट्टराज के परिचारक अपने हाथियों पर सवार हुए और इस प्रकार प्रभावोत्पादक समारोह से सज कर वे सभा के लिए नियुक्त किये हुए स्थान को चले। त्रठारह मुल्कों के राजा भी त्राज्ञा के अनुसार परिचारक वर्ग में त्रा मिले' [ Life, p. 186 ] इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है  $ar{L}$  Life, p. 173 ] कि जब सम्राद प्रयाण कर रहा था, उस के साथ कई सौ मनुष्य सुनहले ढोल लेकर चल रहे थे, जो उसके प्रत्येक पग के साथ इंके की चोट मारते थे—यह

५ सि-यु-िक में यह संख्या बीस कर दी गई है, जिसमें सम्भवतः श्रठारह राजाश्रों के श्रातिरिक्त श्रासाम श्रीर वलभी के राजा भी गिने गए हैं।

प्रतिष्ठां केवल उसके लिए सुरिच्चत थी त्रोर कोई दूसरा राजा उसे प्रहण नहीं कर सकता था।

पर सम्राद का ठाट श्रीर उसका प्रताप केवल सामन्त राजात्रों के ऊपर उसकी प्रभुता से ही नहीं बिल्क उसकी सेना से भी प्रगट होते थे, जिसके द्वारा वह सारे उत्तरी भारतवर्ष पर ऋपना ऋातङ्क जमाने में समर्थ हुऋा था। ऋासाम के दूरवर्ती राजा ने, जब हर्ष ने उसके यहाँ ठहरे हुए चीनी यात्री को बुलवा भेजा, यह कह कर उसका मुकाबला करना चाहा कि महाराज मेरे सिर को चाहें ले सकते हैं किन्तु मेरे पाइने को नहीं ले सकते। हर्ष ने चटपट उत्तर भेजा 'मैं सिर के लिए ही श्रापको कष्ट दूँगा', जिस पर कुमार ने श्रधीनता मान ली। सामन्त राजाश्रों को सीधा करने के लिए सम्राद का एक शब्द पर्याप्त होताथा। यह उसकी सेना थी जिसने साम्राज्य के श्रत्यन्त दूरवर्ती भागों में भी उसकी प्रभुता को मनवा दिया। जैसा हम देख चुके हैं उसने श्रपनी विजयों को ४०,००० पदातियों, २,००० श्रश्वारोहियों श्रीर ४,००० हाथियों की मूल सेना से श्रारम्भ किया [ Beal, i. 213]; श्रौर उसके द्वारा उसने साम्राज्य को जीता तथा ६०,००० लड़ाकू हाथियों श्रीर १,००,००० श्रश्वारोहियों की बढ़ी हुई सेना के द्वारा जीते हुए राज्य का संरक्तण किया। बाग ने साम्राज्य की इस सेना के विषय में कुछ रोचक व्योरा दिया है । हाथी जो उसका प्रधान श्रङ्ग श्रौर शिक्त थे, सम्राद को या तो कर या भेंट के रूप में मिले थे, या किसी राजदूत के साथ श्रथवा किसी जंगली बस्ती के सरदार से भेजे गये थे। उनमें से कुछ हस्ति-प्रदेशों के वनपालों से भी प्राप्त हुए थे। बाण के शब्दों में वे 'सारे महाद्वीपों को जीतने के लिए समुद्र को पाट कर पुल बनाने के निमित्त पहाड़ों की भाति इकट्रा किये गये थे [हर्ष चरित्र

पृ० ४८] ।' सम्राद् के 'विक्रम-कीड़ा-सुहृद्, लाड़ले हाथीं का नाम दर्पशात था जो 'दिग्विजय की यात्रों में पी हुई सरिता-श्रों को फिर से उँड़ेलता हुश्रा प्रतीत होता था।' सम्राट् के पास घोड़ों की भी एक बड़ी भारी पलटन थी। राजकीय श्रस्तवल मे वनाय, त्रारह, कम्बोज, भरद्वाज, सिन्ध त्रार फ़ारस त्रादि विभिन्न देशों से घोड़े लाकर रक्खे गये थे [हर्ष० ६२], जिनके सामने नीराजना विधि तथा गोविन्द की पूजा होती थीं श्रौर जो रत्ता के लिये नियुक्त प्रचएड चएडालों की हुंकार से काँपते थे। हाथियों श्रौर घोड़ों के श्रधिकारि-वर्ग में जैसा कि वाण ने उल्लेख किया है, (१) कटुक (महावत), (२) नालि-वाहिक (हााथयों का टहलबरदार या घसियारा), (३) वल्लभपाल श्रथवा श्रश्वपाल, (४) श्रनायत्त (साईस), (४) हस्तिपार्श्वरत्ती, और (६) घासिक ( घास चोकर आदि देने वाले) सम्मिलित थे। हाथियों के लिये रणकौतुकों की योजना की जाती थी, जिन्हें करिकर्म कहते थे। वाण एक श्रीर रोचक बात यह बताता है कि सम्राद की सेना में ऊँटों की वाहिनी या सेनाए भी थीं। शिलालेखों में जहाँ कहीं 'हर्ष के विजयी शिविर' का निर्देश है वहाँ यही कहा गया है कि वह 'नावों, हाथियों श्रौर घोड़ों से परिपूर्ण था'।'

१ हर्ष के साम्राज्य के विस्तार के सम्बन्ध में यह उन्नेल करना उचित होगा कि हाल ही में मैसूर के शिमोग जिले में एक पुराना कन्नड़ भाषा का शिलालेख पाया गया है, जिसमें लिखा है कि 'जब दिशाश्रों को प्रचलित करने वाला, श्रत्यन्त प्रतापी, वीरों का पार्श्वकण्टक, शीलादित्य साम्राज्य के सिंहासन पर श्रारूढ़ हुश्रा,' उसका सेनानी पेत्तिण सत्याङ्क महेन्द्र की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए समर भूमि में काम श्राया। मैसूर के पुरातस्व-विभाग के सञ्चालक डाक्टर श्रार० शामा शाम्री का विचार है [ Mysore, Arch. Rep. for 1923,

## टिप्पणियाँ -

श्र—हर्ष कें कुछ समकालीन राजाओं के विषय में हर्ष के इतिहास से सम्बन्ध रखने वाले तीन नाम ऐसे हैं जिनका ठीक निर्णय श्रमी तक विवादग्रस्त है। ये नाम हैं—मालवा का राजा देवगुप्त, जो इस पुस्तक में उद्भृत किये हुए एक शिलालेख के श्रनुसार राजा राज्यवर्धन से लड़ाई में पराजित हुश्रा श्रीर मारा गया श्रीर मालवा के दो राजकुमार कुमारगुप्त श्रीर माधवगुप्त, जो हर्षचरित में शत्रुश्रों के रूप में नहीं किंन्तु राजकुमार राज्य श्रीर हर्ष के वालसखाश्रों श्रीर सहचरों के रूप में श्राते हैं। वाद को कुमारगुप्त के विषय में कुछ सुनने में नहीं श्राता, किन्तु वाण के श्राख्यान में, हर्ष के भाई से मालवेश के हराए जाने के उपरान्त भी माधवगुप्त श्रन्य सामन्त राजाश्रों के साथ उसकी बहिन को हूंढने के लिए हर्ष के साथ साथ मटकता फिरता है। श्रतएव हम यहाँ पर इस गुत्थी को सुलभाना श्रावश्यक समभते हैं कि किस तरह मालवा का एक राजकुमार तो हर्ष के दरबार में

pp. 8, 83 ] कि शायद यह 'शीलादित्य' शीलादित्य हर्ष से भिन्न व्यक्ति नहीं है जिसका श्राधिपत्य सम्भवतः इस प्रकार दिल्ल में शिमोग तक महेन्द्र के विरुद्ध फैल गया था। उनके श्रनुसार इस महेन्द्र का तादास्म्य तत्कालीन पन्नव राजा महेन्द्रवर्मा प्रथम से किया जा सकता हैं। परन्तु यह समभना श्रासान नहीं है कि ऐसी कौन सी युक्ति हो सकती है जिससे हर्ष ठेट दिल्ला के साथ कोई सम्बन्ध स्थापित करन सका होगा, क्योंकि दिक्लन की उत्तरी सीमाश्रों पर उसके प्रतापी शत्रु पुलकेशी ने जैसा ऊपर मूल प्रसंग में श्रा चुका है, उसके दिल्ली राज्य विस्तार के श्रीगर्णेश पर ही कुठाराघात कर दिया था।

मित्र भाव से रहता था, श्रौर उसी मालवा का दूसरा राजकुमार शत्रभाव से प्रेरित होकर थानेश्वर वंश से सम्बद्ध कन्नौज के मौखरि घराने के विरुद्ध छापे मार कर हुष् के घराने की प्रतिहिंसा का शिकार बना। इस विरोधाभास का समाधान हम केवल तीनों प्रस्तुत वंशों श्रर्थात् मालवा के गुप्तों, कन्नौज के मौखरियों, श्रौर थानेसर के वर्धनों के पारस्परिक ऐतिहासिक सम्बन्धों की खोज करके ही कर सकते हैं। उनके इतिहास के स्रोत प्रायः दस शिलालेख हैं। इनके श्रतिरिक्ष कुछ सिक्के भी हैं जो देखने में मौखरि राजाश्रों के से जान पड़ते हैं, पर श्रभी तक इन सिक्कों के ठीक ठीक श्रर्थ का निर्णय नहीं हु श्रा है। क्रीट के Gupta Inscription (Vol. iii of Corpus) में इन शिलालेखों के नाम इस प्रकार दिये गये हैं—

१ स्रादित्यसेन का श्रफसद शिलालेख (नं० ४२) ।

२ श्रादित्यसेन का शाहपुर की पाषाण प्रतिमा वाला लेख (नं० ४३)।

३ श्रादित्यसेन का मन्दार पर्वत शिलालेख (नं०४४ श्रौर ४४) ४ जीवितगुप्त द्वितीय का देव-बरणार्क शिलालेख (नं० ४६)

४ सर्ववर्मा का श्रशीरगढ़ ताम्र मुद्रा लेख (नं० ४७)

६ श्रनन्तवर्मा का बराबर पर्वत गुफा वाला शिलालेख (नं० ४⊏)

७ म्रानन्तवर्मा का नागार्जुनी पर्वत-गुफा का शिलालेख (नं० ४६ म्रोर ४०)।

प्र ईश्वरवर्मा का जौनपुर पाषाण लेख (नं० ४१)

६ हर्षवर्धन का सोनपत ताम्र मुद्रा लेख (नं० ४२)।

१० ईश्वरवर्मा के राज्य का हराहा शिलालेख (studied in Ep. Ind., vol. xiv)। नं०१, ४, ४, और १० निम्न-

लिखित प्रकार से गुप्त श्रौर मौखरि .राजाश्रों की परम्परा को स्थिर करने में सद्दायता देते हैं—

मौखरि राजा ग्रप्त राजा १ इरि वर्मा १ कृष्णग्रप्ता २ ऋदित्यवर्मा उसकी २ हर्षगुप्त पत्नी हर्षगुप्त बहिन हर्षा ३ जीवितगुप्त प्रथम ३ ईश्वर वर्मा ४ ईशान वर्मा ४ कुमारगुप्त तृतीय ४ दामोदरगुप्त ४ शर्ववर्मा<sup>२</sup> ६ सुस्थितवर्मा ६ महासेनगुप्त ७ श्रवन्ति वर्मा ७ माधवगुप्त ८ श्रादित्यसेन ८ ग्रहवमो (जिसका उन्नेख बाण ने किया है किन्तु जो ६ देवगुप्त शिलालेखों में नहीं १० विष्णुगुप्त पाया जाता)। ११ जीवितगुप्त द्वितीय

१ बसाह में मिले हुए एक चिकनी मिट्टी के ठप्पे से जिसमें गोविन्दगुप्त को ध्रवस्वामिनी से उत्पन्न सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय का पुत्र बतलाया गया है, , डाक्टर ब्लॉख ने श्रनुमान निकाला था कि गोविन्दगुप्त इस दूसरे गुप्त वंश के प्रवर्त्तक उपरोक्त कृष्णगुप्त से भिन्न

गुप्त वंश का तालिका के नं० १ से ८ तक के राजात्रों का उन्नेख शिलालेख नं० १ में है श्रौर नं० ७-११ तक के राजात्रों का उन्नेख शिलालेख नं० ४ में है। मौखिर सूची के नं० ८ का उन्नेख सिर्फ हर्षचिरत में मिलता है, शिलालेखों में नहीं।

यह ध्यान देने की वात है कि स्वयं ये शिलालेख इन राजाओं के राज्य प्रदेशों के विषय में कुछ नहीं कहते। किन्तु वे गुप्तों और मौखरियों के पारस्परिक कुलकमागत विग्रहों के विषय में प्रकाश डालते हैं, जिसका वर्णन बाण ने भी यह कह कर किया है कि अवन्तिवर्मा का पुत्र कनौज का मौखरि ग्रहवर्मा, मालवा के एक गुप्त राजा के हाथ से मारा गया था। शिलालेख ग्रहवर्मा की चर्चा नहीं करते, किन्तु वे अवन्तिवर्मा का उन्नेख करते हैं जिसे वाण उसका पिता कहता हैं। इस प्रकार बाण से हमें इन राजाओं के स्थान निश्चित करने में और उनके राजनैतिक सम्बन्धों को समक्षने में सहायता मिलती है।

ब्यक्रि नहीं था। चन्द्रगुप्त द्विताय का राज्य वंश उसके दूसरे पुत्र कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा श्रागे चला। किन्तु जैसा स्वयं डा॰ ब्लॉख ने नोट किया था, कृष्णगुप्त का सम्भाव्य समय चन्द्रगुप्त द्वितीय के किसी एक पुत्र के समय से नहीं मिलता। [A.S.R. Annual, 1903-4]।

२ हराहा शिलालेख में उसके सूर्यवर्मा नाम के एक भाई का उन्नेख है जो श्रपने पिता से पहले मर गया होगा या श्रपने भाई के बाद पैदा हुश्रा होगा श्रोर इस कारण सिंहासन का श्रिधिकारी नहीं बन सका।

१ बाण ने मौखिर राजाओं के चत्रवर्मा नाम के एक पूर्वज का निदंश किया है- जिस ने चारणों के प्रति अपनी श्रंधभिक्त की उमंग में कुछ ऐसे लोगों को आश्रय दिया जो उस के शत्र के भेजे हुए चर थे भौर जिन्हों ने धोखा दे कर उस की हत्या की [हर्ष० ११६]। वाण कहता है कि प्रहवर्मों की 'हत्या करने वाला एक
गुप्त राजा था श्रोर वह मालवे का शासक था, किन्तु वह
उसका नाम नहीं वताता। पर हमें मधुवन लेख से मालूम
होता है कि देवगुप्त नाम का एक गुप्त राजा राज्यवर्धन से
हराया गया था श्रोर इसलिए हम देवगुप्त को प्रहवर्मों का
शत्रु मानते हैं। वाण ने राज्य श्रोर हर्ष दोनों के सहचरों के
रूप में मालवा' के दो राजकुमारों, कुमारगृप्त' श्रोर माधवगुप्त
के नाम लिए हैं, जब कि शिलालेख नं० १ केवल माधवगुप्त
का उल्लेख करता है श्रोर उसे 'श्री हर्षदेव के साहचर्य का
इच्छुक' वर्णन करता है इस प्रकार वाण श्रोर शिलालेख
दोनों के कथन फिर एक दूसरे से मिल जाते हैं श्रोर इन
राजाश्रों के प्रछन्न इतिहास पर नया प्रकाश डालते हैं।

यदि हार्नले के मतानुसार [JRAS, 1903] हम हर्ष

<sup>3</sup> बाण का यह साच्य इस बात को सिद्ध करने के कारण बहुत महत्त्वपूर्ण है कि उत्तरकालीन गुप्तराजा- जिन की सूची ४३ वें पृष्ठ पर दी गई है, मगध के नहीं किन्तु मालवा के गुप्त राजा समभे जाने चाहिएं। ये गुप्त राजा माधवगुप्त से पहले तक ही मालवे में रहे- उस के बाद मगध में श्रा गये, जैसा कि श्रागे समभाया जायगा। उत्तरकालीन गुप्तवंश के विषय में श्रन्य बहुत से विद्वानों की जो धारणा है, हमारा यह मत उस से नहीं मिलता। पर वे लोग भी कभी कभी मालवा के एक गुप्तवंश की बाबत श्रानिश्चित श्रटकल सी लगा लेते हैं [ उदाहरण के बिये बंगला में श्रार० ढी० बनर्जी का बंगला का इतिहास, द्वितीय संस्करण; पृ० १०१ ]।

२ बाँगा का टीकाकार शंकर एक अनोखी वार्ता का भी उन्नेख करता है जिस में वह कहता है कि हर्ष ने मालावा के श्री कुमार (सम्भवतः इस कुमारगुप्त) को एक मतवाले हाथी के पंजे हो छुड़ाया था [इर्ष ६१]।

के मित्र माधवगुप्त को मालवा सूची में इसी नाम का नं० ७वां राजा मानें तो हमें मालवा के इतिहास को निम्नलिखित प्रकार से सुलक्षाना होगा, —माधवगुप्त ( श्रौर कुमारगुप्त ) का बड़ा भाई देवगुप्त रहा होगा जो श्रपने पिता महासेनगुप्त के बाद मालवा के सिंहासन का श्रिधिकारी बना होगा। मालवा का राजा बन कर उस ने श्रपने पुश्तैनी दुश्मन कन्नोज के उन मौखरियों को खदेड़ कर, जो कि गुप्त साम्राज्ज के छिन्न भिन्न हो जाने के बाद तथा यशोधर्म श्रौर बालादित्य के द्वारा हुणों के पछाड़ दिये जाने पर राजनैतिक प्रभुता के लिये दांव लगा रहे थे. श्रपने राज्य को फैलाने के प्रयत्न में श्रपने पूर्वजों का ही श्रनुसरए किया। मौखरियों की साम्राज्य-सम्बन्धी तृष्णा पहले पहल ईश्वरवर्मा में प्रगट हुई, जिसने शिलालेख नं० ८ के श्रनुसार श्रपनी विजयों को पश्चिम में धारा नगरी तक, तथा श्रान्ध्रों का खदेड़ने में विन्ध्य श्रौर रैवतक (गिरनार) पर्वतों तक फैलाया। इसी तरह ईशानवर्मा में भी यह तृष्णा बढती गई, जिसने शिलालेख नं० १० केश्रनुसार सिंहासन पर श्रारूढ़ होने से पहले भिन्न भिन्न प्रदेशों में, त्रर्थात् त्रन्धों , श्लिकों व्यौर समुद्रतट के गौड़ों वर, तीन

१ शिलालेख नं० म में 'श्रम्धेश्वर' का जो निर्देश है उस में हम उस को ईश्वरवर्मा की रणयात्रा के श्रवसर पर 'भय से नितान्त विद्वल श्रीर विनध्याचल की कन्दराश्रों में डेरा डालते हुए' देखते हैं । 'श्रम्धसेना के योधा' का भी उस में जिक्क है।

२ सम्भवतः ये उस देश से सम्बद्ध थे जिस को बृहत्संहिता ( xiv. 8 ) श्रीर मार्कण्डेय पुराण (1v) में श्री जिक कहः गया है श्रीर जो, जैसा कि  $Ep.\ Ind.\ [\ xiv\ 112\ ]$  में दिखलाया गया है; दिखण-पूर्व में किलङ्ग, विदर्भ, चेदि इत्यादि के साथ साथ स्थित था। सम्भव है कि शूजिक श्रीर चाजुक्य पुक ही हों। हम कीर्तिवर्मा प्रथम

विजय श्रौर शिलालेख नं० १ के श्रनुसार एक चौथी विजय मालवा के राजा कुमारगुप्त पर प्राप्त की इन विजयों के उपलच्च में ईशानवर्मा को महाराजाधिराज का पद प्राप्त हुश्रा, जो पद कि संश्राम में मारे गये मालावा के दामोदरगुप्त पर विजय पाने के कारण उस के पुत्र शर्ववर्मा को भी फवता था [लेख नं० ४ में इसे शर्ववर्मा मौखिर श्रौर नं० १ में केवल मौखिर कहा गया है]। किन्तु मालवा न उस विजय के द्वारा इस श्रपमान का बदला लिया जो उस के श्रगले राजा महासेनगुप्त ने मौखिर राजा सुस्थित-वर्मा पर प्राप्त की, श्रौर इस विजय का यश दूर लो। हत्य के तटों तक गाया गयां! किन्तु राज्यवर्धन के द्वारा देवगुप्त की जो हार हुई उस में मालावा की भाग्यलच्मी श्रन्तिम पञ्जाइ

नाम के एक ऐसे चालुक्य राजा को जानते हैं जिस ने श्रपनी विजयों को वक्ग- श्रक्ग- मगध श्रादि तक बढ़ाया [महाकूट स्तम्भलेख]।

३ क्या ये वहीं गौड़ तो नहीं हैं जिन का राजा कितपय पीढ़ियों के पश्चात् हर्ष का दुर्दान्त शत्र शशाङ्क था ?

१ कुछ हतिहासकार इस राजा को इस श्राधार पर कामरूप का इसी नाम का एक राजा मानते हैं कि कामरूप की नदी, श्राधांत् जीहित्य (ब्रह्मपुत्र) यहां महासेन गुप्त के विजयों की सीमा बतजाई गई है। किन्तु शिलालेख का विषय तो यह बतलाता है कि उस का सम्बन्ध उस की दूरवर्ती विजयों की श्रापेचा गुप्तों श्रीर मौखिरयों के पारस्परिक युद्धों से श्रिधिक है, श्रीर इस प्रकार सुस्थितवर्मा मौखिर हो सकता है। इस मत को डाक्टर एफ॰ डबल्यू टौमस ने (श्रपने Introduction to Harsa-charita translation में) श्रीर इलंट ने भी ग्रहण किया है।

२ जोहित्य तट पर उस के यशोगान का यह ऋथें नहीं है कि उस के वास्तविक विजयों की सीमा जोहित्य नद अर्थात् ब्रह्मपुत्र या

खा कर गिर गई, श्रौर इस के बाद जैसा कि बाए ने वर्णन किया है उस राज्य को हर्ष ने श्रपन साम्राज्य में मिला लिया।

यदि यह इतिहास सचा है तो हमें मानना पड़ता है कि मालवा में गुप्त राजाश्रों की कुल-परम्परा का देवगुप्त के साथ श्रन्त हो गया, किन्तु माधवगुप्त श्रीर उस के उत्तरा-धिकारियों के श्राधिपत्य में उस देश के एक श्रीर भाग में वह जारी रही जो शिलालेखों के स्थानों से लिचत होता है। नं०१ गया ज़िले के श्रन्तर्गत श्रफसद स्थान से है, नं०२ विहार से, नं० ३ भागलपुर से, श्रीर नं० ४ श्रारा से । यह भी एक साभिप्राय बात है कि नं० ४ में गुप्त राजात्रों के केवल नये वंश की राजपरम्परा दी गई है जो माधवगुप्त से श्रारम्भ होती है। इस प्रकार यथार्थ बात यह प्रतीत होती है कि दर्ष ने श्रपने मित्र माधवगुप्त को श्रपने साम्राज्य के पूर्वी भागों का कार्य-भार सौंप कर उस के निर्वाह की व्यवस्था की, श्रौर हर्ष के मरने पर माधवगुप्त के शक्ति-शाली उत्तराधिकारी श्रादित्यसेनदेव ने जिस की विस्तीर्ण विजयों ने उसे परमभट्टारक श्रौर महाराजाधिराज की एकच्छत्रीय उपाधियां ग्रहण करने श्रौर श्रपने सम्राद पद के उपलत्त में श्रश्वमेध रचने के लिये प्रेरित किया, साम्राज्य दीचित होकर गुप्त वंशी सम्राटों के लुप्त गौरव को कुछ श्रंश में पुनरुजीवित करके श्रपने प्रताप का श्रव्छा परिचय दिया। प्रस्तुत वृत्तान्तों के इस विवरण का समर्थन करने वाला एक प्रवल श्राधार हर्ष सम्वत ६६ की

श्चासाम तक हो गई हो जहां के सुन्धितवर्मन् राजा को उस ने जीता हो। लौहित्य पूर्वीय भारत की सीमा थी, श्चतएव कविप्रथा के श्वनुसार दिग्दिगन्त में फैलने वाले यश को पूर्व में लौहित्य तट तक गीयमान कहा गया है।

तिथि, श्रर्थात् सन् ६७२ से उपलब्ध होता है जो श्रादित्यसेन के शिलालेख नं० २ श्रर्थात् शाहपुर पापाण प्रतिमा वाले लेख के लिए दी गई है, क्योंकि यह तिथि हर्प के मित्र श्रोर श्रादित्यसेन के पिता माधवगुप्त की तिथि से ठीक मेल खाती है। इतिवृत्तों को इस दृष्टि सं देखने पर यह भी स्पष्ट है कि, चूंकि मगध के श्रादित्यसेन का मालवा के देवगुप्त के साथ कोई साज्ञात् सम्बन्ध नहीं था, उसकी वंशावली में, जैसी कि शिलालेख नं० १ में दी गई है इसके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। यह भी एक साभिप्राय वात है कि जब युश्रान च्वाँग मालवा या उज्जन में श्राया उसने वहां एक ब्राह्मण राजा देखा जिसने इस दशा में उन गुप्तों का स्थान ग्रहण किया होगा जिनकी वंशपरम्परा का देवगुप्त के साथ श्रन्त हो गया था।

श्रव मौखरियों के सम्वन्ध में यदि हम उनके शिलालेखों के स्थानों को उनकी प्रभुता के विस्तार का सूचक मान सकें तो यह विस्तार शर्ववर्मा के श्राधिपत्य में सव से वड़ा था, जो नं० १ में श्रपने घराने का सव से श्रधिक विश्रुत वंशज होने के कारण केवल मौखरि कहा गया है, श्रौर नं० ४ श्रौर ४ में श्रारा से बुरहानपुर तक, जहाँ ये दो शिलालेख पाये गये थे, उसके शासन के होने का वर्णन किया गया है। इतनी दूर मगध तक मौखरि राज्य की विस्तार-सीमा का समाधान 'मौखरि घराने' के शार्दूल के पुत्र श्रौर यक्ष-

१इस प्रकार की उपेत्ता की सब से बिहया मिसाल भितरी मुद्रा लेख है जो गुप्त से लेकर कुमारगुप्त द्वितीय तक एकच्छुत्र गुप्तों की घंशावली देता है, किन्तु उस में स्कन्दगुप्त का उन्नेख नहीं है, क्यों कि उस की परम्परा का , उसी के साथ अन्त हो गया था और उसका स्थान उस के भाई पुरुगुप्त के उत्तराधिकारियों ने ले लिया था।

वर्मा के पाँत्र, श्रनन्तदर्मा के वरावर श्रौर जागार्जुनी पर्वत गुफा वाले शिलालेखों, नं० ६ श्रौर ७, से होजाता है कि कदाचित् मौखरियों का प्रारम्भिक निकास श्रङ्ग या विहार से रहा हो । श्रनन्तवर्मा ने सामन्तचूड़ामणि का पद प्राप्त किया, श्रर्थात् वह स्वयं राजा नहीं किन्तु सामन्त था। मौखरि घराने की यह नई प्राप्त राजनैतिक प्रभुता उन के सिक्कों में भी प्रतिविम्वित होती है । उन के कुछ राजाश्रों के चलाये हुए सिक्के पाये गये हैं, श्रर्थात् ईशानवर्मा के सिक्के जिन पर ४४, ४४ श्रङ्क पढ़े जाते हैं; शर्ववर्मा के सिक्के, जिन पर ४५, २३४ श्रङ्क हैं; श्रौर श्रवन्तिवर्मा के सिक्के, जिन पर ६७, ७१ श्रौर २४० ये संख्याएं पढ़ी गई हैं । श्रनुमान किया गया है कि तीन श्रङ्कोंवाली संख्याएं गुप्त संवत् के वर्षों के

१ इन सिक्कों के एक महत्त्वपूर्ण ढेर का वर्णन सन् १६०६ के रौयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में श्रार० वर्न, सी० एस० श्राई०, श्राई० सी० एस० ने किया है उसमें नो सिक्के ईश्वरवर्मा के, छः शर्ववर्मा के, श्रीर सत्रह श्रवन्तिवर्मा के थे जो पहले पहल उपलब्ध हुए थे। सिक्कों के श्रलावा मौक्तियों ने मिट्टी के ठप्पे [Seals] भी चलाये थे जिनमें से दो नालन्दा में हर्प के ठप्पों के साथ पाये गये हैं। इनमें से एक पर मूल लेख का एक श्रंश दिखाई देता है, जिसमें मौखिर वंशावली दी गई है जिसमें इस वंश के प्रवर्त्तक हरिवर्मा श्रीर उसकी पत्नी जयस्वामिनी के नाम पढ़े जा सकते हैं। दूसरे ठप्पे पर जो लेख श्रवशिष्ट है उसमें 'राजा ईशानवर्मा वर्णाश्रमधर्म के ज्ञान श्रीर प्रजा को सन्तुष्ट रखने (रिजतप्रकृतेः) में ख्यात' वर्णन किया गया है। दोनों ठप्पों के सिरों पर बांई श्रोर को चलते हुए एक सुन्दर ढले हुए बैल की तसवीर दिखाई देती है जिसके प्रत्येक पार्श में एक एक परिचारक है [Arch. Sur. Report, Eastern Circle, 1917-18 p. 44]।

लिए श्राई हैं; इस दशा में इन राजाश्रों की तिथियां सन् ४४३ श्रोर ४६६ के बीच पड़ेंगी । ये तिथियां श्रवन्तिवर्मा के उत्तराधिकारी श्रहवर्मा की ज्ञात तिथि से मेल खायेंगी, जो श्रपने पिता के जीवन-काल में हर्प की वहिन को व्याहा गया था श्रोर सन् ६०६ से पहले, जब हर्ष राजा बना, कन्नौज का राजा था। दो श्रङ्कों की संख्याश्रों का निर्देश किसी श्रन्य संवत् के वर्षों से होना चाहिए श्रोर इस सम्बन्ध में यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि यह कहीं ४४३-४४= ४६६ ई० सन् से श्रारम्भ होनेवाला मौखरि संवत् होगा,

१ हराहा शिलालेख का ६११ वर्ष विक्रम संवत् का वर्ष माना गया है श्रोर इसलिए ई० सन् ४४४ का तुल्यार्थक है । यह ईशान-वर्मा की वही तिथि हुई जो उसके सिक्कों में भी दी गई है । मौखिर कालक्रम में यह शिलालेखों श्रोर सिक्कों के साच्य का श्रप्वं सामअस्य है।

परन्तु ईशानवर्मा की सन् ११३ की तिथि हमें इस स्थिति पर पहुंचाती है कि वह त्रोर उसका उत्तराधिकारी दोनों एक ही समय शासन कर रहे थे त्रोर अपने सिक्के चला रहे थे। किनगहम ने ईशानवर्मा का एक ऐसा भी सिक्का देखा था जिसकी तिथि २१७ = सन् १७६ थी। इस प्रकार शर्ववर्मा से सम्बन्ध रखने वाली तिथियों को पढ़ने में श्रवश्य कुछ भूल हुई होगी [ देखी Ep.. Ind., xiv, 114]। एन० जी० मजुमदार ने हाल ही में छान बीन की है कि शर्व के सिक्कों पर के तिथियों के चिक्क 'पूर्णत्या चिस' से गये हैं। श्रतएव उनका प्रमाणित वाचन श्रसम्भव है [ IA, 1917, p. 126 ]।

२ यह श्रार्यभट्ट के महान् ज्योतिष प्रन्थ की रचना की तिथि श्रौर किल्युग के ३,६०० वर्षों का श्रवसान-काल है। इस कारण से भी सन् ४०० ई० में एक, नये संवत् का श्रारम्भ सम्भव प्रतीत होता है [ JRAS, 1906, p. 848 ]

जो ईश्वरवर्मा श्रथवा ईशानवर्मा का समय कहा जा सकता है जिसने गुप्त सम्राटों की देखादेखी इस संवत् को चलाया हो, क्योंकि गुप्तों के ही अनन्तर मौखिर राजा अपनी विजयों के द्वारा राजनैतिक प्रभुता के श्रधिकारी बने। मौखिर विजयों का श्रीगणेश ईश्वरवर्मा के द्वारा हुआ था, जैसा कि उसके जौनपुर से मिले हुए शिलालेख, नं० ४१ से प्रतीत होगा जो नगर कि इस से पहले ही उसके श्रधिकार में श्रा गया होगा। जोवितगुप्त द्वितीय का देव वरणार्क वाला शिलालेख [पृ० ४० पर नं० ४] जो कि त्रारे से मिला, यह सिद्ध करता है कि सम्भवतः मोखिर श्ववमा श्रौर अनन्तवर्मा का जो वालादित्य की प्रभुता के उत्तराधिकारी थे, अधिकार चत्र श्रारे तक था, क्योंकि जीवितगुप्त ने अपने लेख में नया दान पत्र लिखवाने के वजाय शर्ववर्मा श्रौर श्रनन्तवर्मा तथा वालादित्य के ही पूर्वप्रचारित दानपत्रों का

९ जैसा कि एन० जी० मजुमदार ने बताया है [IA, 1917 pp. 126-17], हराहा शिलालेख से स्पष्ट है कि ईशानवर्मा की विस्तार्ण विजयें उसके पिता ईश्वरवर्मा के शासनकाल में प्राप्त की गई थीं, जो तदनुसार सम्राट् पद को प्राप्त करने वाला पहला मौखिर समभा जाना चाहिए [शिलालेख की १३ वीं पंक्ति देखों]।

र शायद यह वहीं बालादित्य है जिसके विषय में युष्रान च्वाँग कहता है कि उसने मगध के हूण राजा मिहिरकुल को हराया श्रोर केंद्र किया, जो घटना सम्भवतः लगभग सन् ४२४ ई० में हुई। किन्तु यहां पर यह कह देना उचित होगा कि युष्रान च्वाँग के कथन में एक भारी संशय की बात यह है कि उसके श्रनुसार यह 'मिहिरकुल (सन् ४०२-३०) उसके समय से 'शताब्दियों' पह ले हो चुका था। इस श्रयथार्थता के कारण बहुत से विद्वानों ने इस विशेष प्रसंग के सम्बन्ध में युष्रान च्वाँग के दिये हुए इतिवृत्त को किनारे कर दिया

फिर से दढीकरण मात्र किया है। इसलिए जिस स्थान तक मौखरियों के प्रसिद्ध किये हुए दानपत्र के दढीकरण की श्रावश्यकता एक बाद के राजा को प्रतीत हुई हो, उस स्थान पर पहले उन राजाश्रों का प्रभाव या श्रिधिकार मान-ना युक्तिसङ्गत ही है।

उत्तरी भारतवर्ष की तत्कालीन राजनैतिक स्थिति में पूर्वी मालवा के गुप्तों श्रौर कन्नौज के मौखरियों के श्रतिरिक्न डा॰ हार्नले [ JRAS, 1903, p. 545 ] एक तीसरे विचार योग्य श्रङ्ग को प्रस्तुत करते हैं जिसे वे मालव साम्राज्य कहते हैं। इस मालव साम्राज्य का प्रवर्त्तक, मूलतः मालव जाति का एक सरदार श्रौर श्रारम्भिक गुप्तसाम्राज्य का सामन्त, जनेन्द्र यशोधर्म विक्रमादित्य था जो सन् ४३३ से पहले, जिस समय तक उसने गुप्त साम्राज्य को म्लेखों के श्रत्याचारों से मुक्त कर दिया था, हूणों पर श्रपनी प्रलय-कारिणी विजय के द्वारा विख्यात हो चुका था। इस प्रकार उसने तत्कालीन गुप्त सम्राद को ( जो या तो भानुगुष्त होगा या बालादित्य) श्रासानी से बेदखल कर दिया, श्रीर श्रपने मन्दसोर स्तम्भ शिलालेख में वह यह भी प्रतिपादन करता है कि उसने केवल हूगों को ही नहीं जीता किन्तु एक ऐसे साम्राज्य को भी हस्तगत कर लिया था, जो गुप्त साम्राज्य से बड़ा था, यहाँ तक कि उसमें, जैसा कि राजतरिक्गिणी में कहा गया है [ ii. 7; iii. 125, स्टाइन के नोटों सहित . काश्मीर भी शामिल था। उसने सन

है। बालादित्य के विषय में जो भ्रान्ति उत्पन्न होती है उसको बढ़ाने-वाली एक श्रोर बात यह है कि लगभग सन् ६०० के गुप्त शिलालेख नं० ७६ से तीन बाबादित्य ज्ञात हैं, जिनमें से पहले को तिथि के बाधार पर फ्लीट ने वहीं माना है जो युत्रान च्वाँग का बालादित्य है।

गुप्ता हर्ष के दावा ऋादित्यवर्धन को व्याही गई थी।

शीलादित्य कें विरुद्ध इस गुट्ट का मुखिया हर्प का पिता प्रभाकरवर्धन था, जो श्रपने श्रापको इस कारण शीलादित्य का प्रतिस्पर्धी मानता था कि उसकी पत्नी, रानी यशोवती, यशोधर्म विक्रमादित्य की पुत्री थी। इस प्रकार यह मालवा के एकच्छत्र सिंहासन के लिए जामाता श्रोर पुत्र के बीच ऐंचातानी थी। इस संघर्ष के परिणाम का वाण ने [हर्ष० पृ० १२०] निर्देश किया है। प्रभाकर मालव-लच्मी-लता के लिए कुठार था। साथ ही उसे मालवों के मित्र कहलाने वाले हूणों को भी सीधा करना था श्रोर इस कारण वह 'हूण-हरिण-केसरी' माना जाने लगा। शीलादित्य का पराभव इस बात से भी स्पष्ट है कि वह प्रभाकरवर्धन को श्रपना एक पुत्र समर्पण करने के लिए विवश किया गया था; क्यों-

१ हर्षां हर्ष की बहिन श्रोर महासेनगुप्ता महासेनगुप्त की बहिन थी इस सादृरय के श्राधार पर हम फ्लीट के शिलालेख नं० ३४ में वर्षित भानुगुप्ता को सम्नाट् भानुगुप्त (सन् ४०० ई०) की बहिन मान सकते हैं जिसका समय श्रपने भाई के समय से मिल जाता है। शिलालेख में भानुगुप्ता के पोते दच्च का समय जब वह मन्त्री था. सन् ४३३ दिया गया है। यदि हम यह मानें कि दच्च सन् ४१३ में पैदा हुश्रा था तो उसका पिता श्रवश्य सन् ४६४ में पैदा हुश्रा होगा श्रोर उसके पिता की माता भानुगुप्ता सन् ४६४ में उसके दादा रिविकीर्ति को व्याही गई होगी। उस समय भानुगुप्ता का राजसी भाई भानुगुप्त स्वयं राजा नहीं था किन्तु सम्नाट् बुद्धगुप्त (सन् ४७७-४००) की श्रीधीनता में एक राजकुमार था। श्रन्त में यह सम्भव है कि सम्नाट् बुधगुप्त भानुगुप्त श्रोर उसकी बहिन भानुगुप्ता दोनों का पिता रहा हो। यह धारुणा कम से कम उनके कालक्रम के विरुद्ध नहीं है जैसा कि उसे यहां हल किया गया है।

कि बाए हमें वतलाता है कि 'यशोवती के भाई (ऋथीत् सम्राद् शीलादित्य) ने तरुए राजकुमारों ऋथीत् राज्य श्रीर हर्ष की परिचर्या के लिए श्रपने पुत्र भिएंड को, जो श्रभी लगभग श्राठ वर्ष की श्रायु का वालक था, समर्पए किया।' स्वयं भिएंड नाम संस्कृत नहीं प्रत्युत हुएों की भाषा जैसा है।

श्रव हम वाण से इस प्रथम मालव युद्ध का समय निकाल सकते हैं, जिस के परिणाम में शीलादित्य सिंहासन से च्युत किया गया। उस घटना के उपलक्त में, जैसा कि वाण हमें वतलाता है, भिएड का समर्पण राज्यश्री के जन्म-काल के लगभग किया गया, जो हमारी गणना के श्रनुसार सन् ४६३ में पैदा हुई थी (देखो टिप्पणी व)

किन्तु प्रभाकर के इन पुराने शत्रुत्रों, श्रर्थात् मालवा श्रौर हूणों, ने उसके श्रान्तिम दिनों में उसे तक्क किया। उसे युवराज राज्यवर्धन को उत्तर दिशा में हूणों से जूकने के लिए भेजना पड़ा, जब कि शीलादित्य ने लगभग सन् ६०४ ई० में हूण राजा की सहायता से श्रपने खोये हुए सिंहासन को फिर प्राप्त करके, श्रपने पुराने शत्रु मौखिर श्रौर थाने सर के राजाश्रों के विरुद्ध प्रयाण किया, जिसका परिणाम हम पहले वर्णन कर चुके हैं। दूसरे मालव युद्ध का श्रन्त राजा राज्यवर्धन के द्वारा सन् ६०६ की ग्रीष्म ऋतु में किया गया। इस युद्ध में सम्राद् शीलादित्य का मित्र श्रौर पत्त-पाती वह राजा रहा होगा जिसका नाम शिलालेख में देव-गुप्त दिया गया है श्रौर जिसका बाण ने भी दो बार निर्देश किया है, एक बार 'गुप्त नाम' से [हर्ष० २२६] उस षड्-यन्त्र के सम्बन्ध में जिसका राज्यवर्धन शिकार बना, श्रौर दुवारा 'गुप्त नाम के कुलपुत्र' [हर्ष० २४६] के रूप में। हम

देवगुप्त के स्थान का मालवा के राजाओं की सूची में पहले ही निर्णय कर चुके हैं।

इस प्रकार हार्नले के मत के श्रनुसार, जो प्रधानतया राजतरिङ्गणी के श्राधार पर स्थित है, मालवा का राजा, जिस के विरुद्ध प्रभाकर, उसका जमाई ग्रहवर्मा मौखरि श्रौर उसका पुत्र राज्यवर्धन लंड़, पूर्वी मालवा का राजा नहीं किन्तु स्नास मालवा का राजा शीलादित्य था, जिसके पत्त-पातियों में पूर्वी मालवा का देवगुप्त श्रौर गोड़ का राजा शशाङ्क विद्यमान थे। किन्तु केवल एक बात जो जल्दी ही इस मत से मेल नहीं खाती यह है कि ऊपर जिन शिलालेखों पर विचार किया गया है वे मालवा के बहुत से ऐसे गुप्त राजाओं को दर्शाते हैं जिनकी कन्नौज के मौखरि राजाओं के साथ पुश्तैनी दुश्मनी थी त्रौर उन शिलालेखों में इस दुश्मनी के सम्बन्ध में शीलादित्य का विल्कुल नाम ही नहीं है। दूसरी बेमेल बात यह भी है कि मो-ल-पो (मालवा) के राजा शीलादित्य की, जिसका उन्लेख युत्रान च्वाङ्ग ने किया है, एकता सिलवन लेविने वलभी के उस बौद्ध राजा के साथ दिखलाई है जो शीलादित्य प्रथम धर्मादित्य नाम से विख्यात था। इस प्रकार मालवा के इतिहास का विव-रण श्रौर विशेष कर के इस इतिहास श्रौर हर्ष के इतिहास के पारस्परिक सम्बन्ध का विवरण जैसा कि हार्नले से हल किया गया है, श्रभी कठिनाइयों से मुक्क नहीं है। यह गड़-बड़ कुछ हद तक पृ० ६७-६८ पर दी हुई तालिका से साफ़ हो सकती है, जिसमें उस समय के पृथक पृथक घरानों के राजाश्रों के काल-क्रम-सम्बन्धी श्रौर श्रन्य पारस्परिक सम्बन्ध दर्शाये गये हैं।

इन राजात्रों के काल-क्रम को नियत करने में निम्नलिखित

बार्ते विचारणीय हैं---

- (१) नं० तीन, चार, क्, ७ श्रौर (श्रो) संख्या के राजा समकालीन हैं; नं० तीन ने नं० ७ को हराया। नं० चार की झात तिथि से हम पीछे को श्रज्ञात की श्रोर गणना करते हैं।
- (२) नं० दो, ६, श्रौर (ए) समकालीन हैं। नं० ६ ने, जिसे बाए ने मालवा का राजा निर्णय किया है, नं० दो के दरवार में उसके पुत्रों के सहचरों के रूप में श्रपने पुत्रों को भेजा।
- (३) नं० एक के विवाह की तिथि सन् ४६४ यह मानने से उपलब्ध होती है कि उसका पुत्र प्रभाकरवर्धन श्रपनी १६ वर्ष की श्रायु में श्रर्थात् ४८३ ई० में राजा था।
- (४) नं० ६ ने श्रपने पुत्रों को राज्य श्रौर हर्ष का सहचर बनने के लिए भेजा, जिनकी श्रायु सन् ६०० ई० में क्रम से १४ श्रौर १० वर्ष की थी। इस प्रकार नं० ६ का राजत्व-काल कम से कम सन् ६०० ई० तक माना गया है।
- (४) नं० दो श्रौर (ऐ) समकालीन हैं श्रौर एक दूसरे के नातेदार हैं, जिनमें पहले ने दूसरे के पुत्र नं० (श्रो) श्रर्थात् श्रहवर्मा को श्रपनी पुत्री राज्यश्री ब्याही। यदि कट्टर हिन्दू श्रादशों के श्रनुसार राज्यश्री श्राठ वर्ष की श्रायु में ब्याही गई हो तो जैसा पहले दिखाया जा चुका है चूंकि राज्यश्री सन् ४६३ में पैदा हुई थी, नं० (ऐ) सन् ६०० तक जीवित रहा होगा।
- [६] नं०(ऋ), (ल्.), (प.), (पे) की तिथियां उनके सिक्कों और शिलालेखों से, जिन पर पहले विचार किया जा चुका है, ली गई हैं।
- (७) नं० ४, ४, ६ की तिथियां ऋ, ऌ, ए के साथ उनकी समकालीनता होने से प्राप्त की गई हैं।
- (८) जैसा कि पहले समभाया जा चुका, है नं०१-७ पूर्वी मालवा के गुप्त राजा माने जाने चाहिएं:
  - (१) नं० क् केवल तभी अर्थात् ६३० के बाद ही मगध

```
ऋ) ईशानवर्मा सन् ४४०
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ल्)शर्ववमो(सन् ४६०)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        उ) ईश्वरवर्मा
                                                                                                                                                                                                                                   मौखरि
(ऋ) हरिवर्मा
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          कुमारगुप्त द० (सन् ४४०) जिसको हरानेवाला हुआ|
दामोदरगुप्त (सन् ४७४) ( ,, ,,
                                                                                                                                                                                                   ∽(लगमग सन् ४००–२⊏)
                                                                                                                                                  बुधगुप्त (लगभग सन् ४७७—४००)
                                                                                                                           कुमारगुप्त द्वितीय (सन् ४७३)
                         कुमारगुप्त प्रथम (सन् ४१४)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                हर्षगुप्त हर्षगुप्ता जिसका पति हुआ
                                                  स्कन्दगुप्त ( सन् ४४४ ई० )
     एकच्छत्र गुप्तसम्राद्†
                                                                                              नर्सिहगुप्त (सन् ४६६)
                                                                           पुरंगुप्त (सन् ४६७ ई०)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        जीवितगुप्त प्रथम (सन् ४४०)
                                                                                                                                                                                                                 बालादित्य
                                                                                                                                                                                   भानुगुप्त
                                                                                                                                                                                                                                    उत्तरकालीन
                                                                                            (सन् ४८३-६३, सन् ६०४-४)
                                                                                                                                                                                                                                                           १ कृष्णागुप्त
मालव सम्राट्
                                            (सन् ४३३-८३)
                    यशोधमेन्
                                                                          शीलादित्य
```

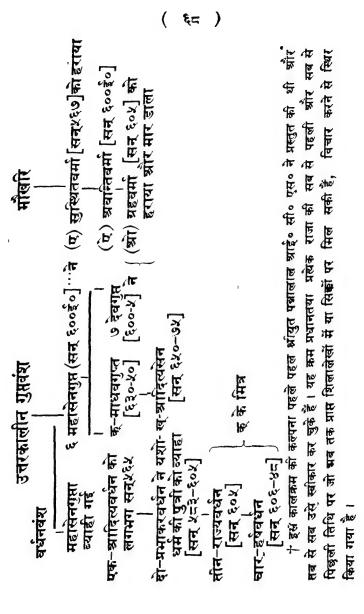

का राजा बन संका होगा जब उस प्रदेश से गौड़ का ,प्रभाव-शाली राजा शशाङ्क चल वसा होगा।

(१०) नं० ख केवल हर्ष की मृत्यु के बाद, अर्थात्

सन् ६४० के बाद, ही मगध् का सम्राट बन सका होगा। (११) फ्लीट का शिलालेख नं० (४६), मगध् की श्रधी-श्वरता में, नं० ख के पूर्वाधिकारियों में केवल नं० क का ही नहीं किन्त पे श्रौर ऌ मौखारेयों का श्रौर साथ ही परमेश्वर श्रर्थात् सम्राद् वालादित्यदेव का भी उल्लेख करता है, जो (बालादित्यदेव) सम्भवतः युत्रान च्वाँग का बालादित्य है जिसने हूण मिहिरकुल के विरुद्ध श्रपने मगध राज्य की रत्ता की श्रौर सन् ४२४ के लगभग श्रौर सन् ४३० से पहले, जब मिहिरकुल यशोधर्म से श्रन्ततः कुचला गया था, उसे कैदी बनाया । इस प्रकार हो स़कता है कि बालादित्य गुप्त सम्राद् भानुगुप्त श्रथवा उसके उत्तराधिकारी, एकच्छत्र गुप्त वंश के श्रन्तिम राजा से कोई भिन्न व्यक्ति न हो ।

इस सम्बन्ध में गुप्तों के उत्तरकालीन इतिहास पर दृष्टि डालना उचित होगा। सम्राद् बुधगुप्त [सन् ४७७-४००] का श्राधिपत्य मालवा से मगध तक था। उसका सामन्त सन् ४८४ में [फ्लीट नं०१६] यमुना श्रौर नर्मदा के बीच शासन करता था। उसके सन् ४६६ ई० के चान्दी के सिक्के बनारस में पाये गये थे। सन् ४७६ ई० का सारनाथ में मिली हुई पाषाण प्रतिमा का लेख बुधगुप्त का निर्देश उन भागों के एकच्छत्र सम्राद के रूप में करता है, श्रौर दामोदरपुर में मिले हुए पहले श्रौर दूसरे ताम्र पत्रों में, जिनकी तिथि श्रनुमान सं सन् ४८१  $[Ep.\ Ind.\ xv.\ 135-6]$  निश्चित की गई है, इसी बुधगुप्त का श्राधिपत्य पुगडूवर्धन [उत्तरी श्रौर पूर्वी बंगाल के कुछ भागों ] पर वर्णन किया गया है। उसके बाद मालवा की राज्यलदमी तोरमाण [सन् ४००-२]

श्रौर उसके पुत्र मिहिरकुल' की [सन् ४०१-३०], जिसने कम से कम पन्द्रह वर्ष शासन किया, श्रधीनता में हूणों के हाथ में चली गई। सन् ४१० ई० में खोए हुए राज्य को वापिस लेने के लिए सम्राद् भानुगृप्त श्रौर उसके सामन्त मालवा के गोपराज ने कोशिश की किन्तु सम्भवतः उसमें सफलता न हुई [फ्लीट का नं० २०]। मालवा में हूण श्राधिपत्य की प्रामाणिकता फ्लीट के नं० ३६ श्रौर ३७ शिलालेखों से सिद्ध होती है।

इस तरह श्राखिरकार मालवा से साम्राज्याधिपति गुप्तों का श्राधिपत्य उठ गया। जैसा उपर कहा गया है, हूण शक्ति को मगध की श्रोर श्रोर श्रागे बढ़ने से रोकने का सफल प्रयत्न वालादित्य की श्रोर से हुश्रा।

मालवा में हूण प्रभुता का श्रन्त मालव के जनेन्द्र यशोधर्म ने उन विजयों के द्वारा किया जिनका उल्लेख फ्लीट के शिलालेख नं० ३३, ३४ श्रीर सन् ४३३ वाले नं० ३४ शिलालेख में किया गया है। उसने मालव सम्राद के पद पर पचास वर्ष शासन किया श्रीर उसके बाद जैसा कि ऊपर दिखलाया गया है, उसका पुत्र शीलादित्य साम्राज्य का श्रिधकारी बना।

परिवाजक महाराजा हस्ती श्रीर संन्रोभ जैसे जुद्र सामन्तों के सन् ४१८ श्रीर ४२८ के शिलालेखों से, जिनमें

१ मिहिरकुल के श्रिभिषेक के लिए २०२ तिथि हमें जैन प्रमाणों से उपलब्ध होती है, जिन्हें पाठक ने उद्धत किया है [ Bhandar-kar Commemoration Volume, p. 217. ]।

२ नं० ३१ का समय, जिसमें यशोधर्मन् के श्राधिपत्य का ज़िक्र किया गया है, सन् ४३३ है; श्रतएव उसकी विजयों का ढंका इससे पहले, श्रनुमानतः सन् ४३० के लगभग, बज चुका होगा।

तत्कालीन गुप्त सम्राटों क नाम तो नहीं दिये गय किन्तु उनके शासन का सामान्य ज़िक किया गया है, मालवा में सम्राद् पदवीधारी गुप्तों की प्रभुता के श्रस्तित्व की कुछ प्रतिध्वनि सुनाई देती हैं [ Ep. Ind. viii. 284-7 श्रीर फ्लीट का नं० २४ ]। इस सब से यही स्पष्ट है कि यशोधर्मा सन् ४२८ के बाद तक सम्राद् नहीं बना।

लगभग इस समय के बाद से मालवा में हमें गुप्तों की कुछ भी चर्चा उस समय तक नहीं सुनाई देती जब तक कि मालवा के पूर्वी भागों में महासेनगृप्त [६०० ई०] श्रौर उसके पूर्वजों को हम शासनाधिकृत नहीं देखते। मालवा के गुप्त राजाश्रों के इस नये वंश का श्राविभाव सन् ५३३ के बाद यशोधर्म के श्राधिपत्य में हुश्रा होगा। पहले दो राजा, कृष्णगृप्त श्रौर हर्षगृप्त को श्रपने शिक्तशाली शत्रुश्रों के विरुद्ध श्रपनी स्थिति को सुरिच्चत करना पड़ा। क्या श्राश्चर्य है कि श्रफसद शिलालेख [फ्लीट के नं० ४२] का ह्माराति विशेष श्राभमानी शत्रु, स्वयं यशोधर्म ही रहा हो। तीसरे राजा, जीवितगृप्त प्रथम, ने ठेट 'समुद्द-वेला' [तत्रैव] तक, श्रथांत् गौड़ों पर श्रपनी धाक जमाई। दामोदरपुर के पांचवें

१ श्रार० जी० बासक [ Ep. Ind. XV.] का मत है कि ये शिलालेख उच्चकल्प महाराज सर्वनाथ के समय तक, जो सन् १३३ में गुप्त सामन्त वर्णन किया गया है, मध्यभारत में एकच्छुत्र गुप्त शासन के जारी रहने का निर्देश करते हैं । उनका यह भी विचार है कि बचिप गोपराज सन् ११० में लड़ाई में मारा गया पर भानुगुष्त नहीं हराया गया था, क्योंकि सन् ११८ और १२८ में भी उसी प्रदेश में एक गुष्त सामन्त विद्यमान था; और गुष्त प्रभुता का उच्छेद श्रन्ततः हुयों से नहीं किन्तु मालवा में यशोधमें से और सुराष्ट्र में मैत्रक भटाई से किया गया।

ताम्रपत्र लेख की तिथि गुप्त संवत् २२४ [ २१४ नहीं जैसा कि प्रायः पढ़ा जाता है ] श्रर्थात् सन् ४४३ है श्रीर उसमें पौराड्रवर्धन पर गुप्तों के श्राधिपत्य का निर्देश है। सम्राद् का नाम पढ़ने में नहीं श्राता, किन्तु वह या तो जीवितगुप्त प्रथम रहा होगा या उसका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त तृतीय। एक प्राचीन लिपियों के विद्वान् ने उस मिटे हुए नाम को कुमार पढ़ा भी है [Ep. Ind. xvii. 193]।

परन्तु गौड़ों को गुप्तों से भी श्रधिक शक्तिशाली मौखरि राजाश्रों ने श्रपने श्राधीन किया: ये मौखरि मालवदेश के गुप्तनृपों के पूर्व की श्रोर राज्यविस्तार को रोकने में भी समर्थ हुए।

श्रन्ततः गुप्त श्रौर मौर्खार दोनों ही हर्ष के साम्राज्य में विलीन हो गये।

फिर भी, मगध में गुप्त इतिहास माधवगुप्त से श्रौर विशेष करके उसके यशस्वी पुत्र श्रादित्यसेनदेव से पुनर्जीवित किया गया, जिस श्रादित्यसेनदेव ने श्रपने जीवनकाल में सम्राद का पद प्राप्त करके श्रश्वमेध किया। वङ्गाल के भिन्न भिन्न भागों में श्रनेकों सोने के सिक्के पाये जाते हैं, जो नकली गुप्त सिक्के कहे जाते हैं श्रौर जिनकी उत्पात्त मगध के इन उत्तरकालीन गुप्तों से बतलाई गई है जिनका 'प्रथम सम्राद' यह श्रादित्यसेनदेव था। इन सिक्कों में कुछ ऐसे हैं जिन पर श्रश्वमेध दर्शाया गया है, श्रौर इसलिये जो न्यायानुसार उस गुष्त राजा के नाम पर लगाये जा सकते हैं, जिसने चोलदेश से लौटने के वाद श्रश्वमेध रचा। देवघर के शिलालेख [ फ्लॉट, पृ० २१३] के श्रनुसार श्रादित्यसेन ने श्रपनी विजयों के बाद एक मन्दिर बनाया जिसमें तीन लाख सुवर्ण-टङ्कक खर्च हुए। टङ्कक शब्द, जो चान्दी के सिक्कों के लिये इस्तेमाल होता था, यहां 'इन हल्के वज़न के सोने के सिक्कों'

के लिए प्रयुक्त किया गया है जो 'मगध के इन गुप्तों के समय में प्रचलित थे' श्रोर जो कि, जैसा श्रीयुत एन० के० भेट्टसलि ने कुशलता पूर्वक वताया है, टंकक नाम से प्रसिद्ध थे। [JASB, NS, XIX. 1923, No. 6, pp. 57-64]।

# ब-हर्प और उसके पूर्वाधिकारियों के इतिहास की कुछ तिथियों के विषय में

हर्षचरित में कुछ ऐसी वातें हैं जिनका हार्नले ने हर्ष श्रौर उसके पूर्वाधिकारियों के इतिहास की कतिपय काफ़ी निश्चित तिथियों को निकालने में चतुराई से उपयोग किया है। सम-भने की वात यह है कि हूणों के विरुद्ध राज्यवर्धन की रण-यात्रा, प्रभाकर की बीमारी श्रौर मृत्यु,राज्यवर्धन का राज्या-भिषेक त्रौर उसकी मृत्य़, यह सारी घटनाएं एक वर्ष, सन् ६०४-६, के अन्दर घटित हुईं । श्रीर जब राज्य हूर्णों के विरुद्ध भेजा गया था तो उसका यौवन स्रभी खिल ही रहा था क्योंकि, जैसा बाण ने लिखा है उसके दाढ़ी की जगह केवल 'हल्के वाल उग श्राए थे'। श्रतएव उस समय श्रायु श्रधिक से श्रधिक वीस वर्ष की रही होगी, क्योंकि उससे पहले उसको समान-वयस्क सखा के रूप में कुमार नाम का मालवा का राजकुमार प्राप्त हुन्त्रा था, जो उस समय त्र्राटाह साल का युवक था । राज्य और राज्यश्री के बीच छः वर्ष का न्नान्तर था, श्रीर राज्यश्री के जन्म के समय (जेसा कि मूल प्रसंग में समभाया गया है) हर्ष केवल लगभग दो वर्ष का था। इस प्रकार हम हिसाव लगा सकते हैं कि हर्ष सन् ६०६ ई० में सोलह वर्ष की श्रायु में राजा वना श्रौर सन् ४६० में पैदा हुंग्रा था। इसी तरह राज्यवर्धन सन् ४८६ में श्रीर राज्यश्री ४६३ में उत्पन्न हुए । इस प्रकार सम्राद विक-मादित्य की पुत्री यशोवती के साथ उनके पिता का विवाह सन् ४८४ से पीछे नहीं हो सकता, श्रौर चूँकि उसने सिंहासन परं बैठने के बाद शीघ्र ही विवाह कर लिया था, यह
श्रीभेषेक की घटना सन् ४८३ के लगभग हुई, जो सम्राद्
विक्रमादित्य की मृत्यु श्रौर उसके वाद होने वाली गड़बड़
का समय है। इस प्रकार प्रभाकर ने सन् ४८३ श्रौर ६०६ के
दर्मियान शासन किया। वह मालव के विरुद्ध दस वर्ष तक
युद्ध करता रहा। जिसके फलरूप मालवे का राजा शीलादित्य पराजित श्रौर सिंहासन-च्युत होकर सन् ४६३ ई० में
श्रपने पुत्र भिंगड को श्रपने शत्रु के श्रपण करने को बाधित
हुआ। इसी वर्ष राजकुमारी राज्यश्री का भी जन्म हुआ।
शीलादित्य ने सन् ६०४ ई० के लगभग मालवा के सिंहासन
को वापिस ले लिया श्रौर तभी उसने श्रपने पुराने शत्रुश्रों
के विरुद्ध कूच किया श्रौर श्रन्ततः दूसरे मालव युद्ध को
छेड़ा जिसका परिणाम सन् ६०६ ई० में उसके श्रौर उसके
वंश के लिए घातक सिद्ध हुआ।

यह उन्नेख करना उचित होगा कि तत्कालीन राजाओं की अन्य ज्ञात तिथियों से भी इस काल-क्रम की पृष्टि होती है। मौखिर राजा ईशानवर्मा की तिथि उसके सिक्के से सन् ४६४ सिद्ध की गई है, जब कि उनकी वंशावली की तुलना से प्रगट होता है कि वह प्रभाकर के पिता आदित्यवर्धन का समकालीन था।

स-शशांक ( सन् ६००-२५ ? ) त्रीर भास्करवर्मा बाण शशाङ्क को गौड़<sup>3</sup> का राजा कहता है, त्रीर युत्रान

१ गौड़ लोग राजनैतिक शक्ति के रूप में पहले पहले सम्भवतः जीवितगुप्त प्रथम की विजयों के सम्बन्ध में प्रकट हीते हैं, जैसा कि फ्लीट के नं० ४२ श्रफसद शिलालेख में वर्णन किया गया है, जिसमें लिखा है कि जीवितगुप्त की महाघोर प्रताप-ज्वाला ने समुद्रतटवर्ती

च्वाँग कहता है कि वह 'हाल ही में' [ Watters, ii. 115 ] कर्णसुवर्ण का राजा और 'वौद्ध धर्म का पीड़क था { तत्रैव, i. 343 ], जिसने कुशीनगर और वाराणसी के वीच के बौद्ध विहारों को तोड़ डाला [ तत्रैव, ii. 43 ], पाटलिपुत्र के उस पत्थर को गङ्गा में फेंक दिया जिस पर बुद्ध के चरण चिद्ध दीखते थे [तत्रैव, 92], गया में बोधि वृत्त को काट

शत्रश्रों को भी दग्ध करने से नहीं छोड़ा। इसके श्रनन्तर सन् १४४ के हराहा शिलालेख में ईशानवर्मा के द्वारा उनके दमन की चर्चा है, जहां उसका समुद्राश्रयी गौड़ों को श्रपनी मर्यादा के श्रन्दर रखने का वर्शन किया गया है। गौड़ इतिहास का अगला महत्वपूर्ण वर्शन फरीदपुर के चार ताम्रपत्र लेखें। में (जिन्हें भिन्न भिन्न शताब्दियों के श्रज्ञरों के मिश्रण के कारण श्रीयुत ग्रार० डी० बनर्जी ने जाली माना है ) श्राविभूत होता है; ये ताम्रपत्र गौड़ राजाश्रों के रूप में धर्मादित्य, गोपचन्द्र श्रीर समाचारदेव इन तीन राजाश्रों श्रीर साथ ही उनके राज्य के वारकमण्डल नामी प्रान्त में नियुक्त उनके स्थानीय शासकों श्रीर विषयपतियों के नामों का उन्नेख करते हैं [ /ASB, vii. 289-308; x. 425-37; IA, xxxix. 193-198] I चौथे ताम्रपत्र में समाचारदेव को महाराजाधिराज कहा गया है; श्रौर कलकत्ता श्रजायबघर में सुरितत दो सिक्कों से भी उसके श्रस्तित्व की प्रामाणिकता सिद्ध होती है, जिनमें लगभग सन् ४०७ ई० के श्रन्तरों में श्रीयुत एन० के० भट्टसाली के वाचन के अनुसार समाचार श्रीर प्रषठ पर नरेन्द्रविनत ग्रंकित है ग्रीर साथ ही बैल की प्रतिमा भी बनी हुई है जिस लाञ्छन को कि बाद में शशाङ्क ने भी प्रयुक्त किया था [ JASB, NS, xix. 1923, No. 6, p. 55 ]। इस प्रकार इसमें सन्देह के लिये प्रायः कोई स्थान नहीं रह जाता कि समाचार देव गौड़ के राजा की हैसियत से शशाङ्क का पूर्वाधिकारी था ।

डाला, पानी की तह तक उसकी जड़ों को नष्ट कर डाला श्रीर जो कुछ वच रहा उसे जला दिया [तत्रैव, 115], श्रीर बुद्ध की मूर्ति के स्थान पर शिवालिङ्ग की स्थापना करके वहां के बौद्ध मन्दिर को भ्रष्ट करने की चेष्टा की [तत्रैव, 11 6] । इस प्रकार यद्यपि शशांक कर्णसुवर्ण का एक राजा था, उसने उससे भी कहीं बड़े चेत्र पर श्रपनो धाक जमाई। फिर भी. यदि हम उसे रोहतासगढ वाल [Rohtasgarh Seal Matrix फ्लीट के नं० ७⊏ े लेख का 'महासामन्त शशाङ्कदेव' मार्ने तो प्रतीत होता है कि वह आरम्भ में एक सामन्त मात्र था। शीघ ही उसकी शक्ति इतनी बढ़ी कि सन् ६०४ ई० में वह कन्नौज श्रौर थानेश्वर की दो शक्तियों के शत्रु गुट्ट को पञ्जाड़ने के लिये पूर्वी मालवा के राजा के साथ मिल गया<sup>9</sup>। शशाङ्क-मराडल ने प्रधान राष्ट्र के रूप में प्रभाकर या मौखरि मएडल को ग्रसना चाहा ! कुछ समय के लिये उसकी श्रायोजना सफल रही, कन्नौज छीन लिया गया, राज्यवर्धन की हत्या की गई, श्रोर थानेश्वर पर धावा वोलन की जुगत

१ मालवे के साथ शशाङ्क की इस सन्धि का कारण रक्कसम्बन्ध ज्ञात होता है। क्योंकि स्वयं शशाङ्क शायद गुप्त राजा महासेनगुप्त का पुत्र अथवा भतीजा था। जैसा कि हम पहले उन्नेख कर चुके हैं हर्पचरित की एक हस्तीलिखत प्रति में उसे नरेन्द्रगुप्त कहा गया है। इस हालत में हर्पचरित में जिस गुप्त को कनोज का छीनने वाला कहा गया है वह स्वयं शशाङ्क ही रहा होगा, और जैसा कि श्रीयुत आर० डी० बनर्जी श्रीर आर० चन्दा का श्रनुमान है, राज्यश्री का श्रपने कारावास से छुटकारा उसी की श्राज्ञा से हुआ होगा। [देखो बङ्गाल में आर० डी० बनर्जी का बङ्गाल का इतिहास, द्वितीय संस्करण पू० १०६ ]।

सोंची गई । परन्तु इसी समय श्रिधिक शक्तिशाली शत्रु हुष रङ्गस्थली में उतरा श्रौर वह उत्तरी भारत में प्रभुत्व की होड़ में शीघ्र ही त्रार सवों से बहुत त्रांगे निकल गया। वाण हमें बतलाता है कि कैसे गौड़ राज के विरुद्ध जिसको 'गौडाधिपाधमचएडाल' श्रौर 'श्रधम गौड-सर्प' कह कर लांछित किया गया है, युद्ध के लिए हर्ष की दिग्विजय-यात्रा बड़े समारोह के साथ त्रारम्भ हुई किन्तु उसकी श्राख्यायिका श्रपने ही कथासूत्र को श्रागे बढ़ाने की उत्सुकता के कारण यह नहीं बताती कि इन महा समारोहों का परिणाम क्या दुत्रा। तथापि वह संकेत से इतनी बात कह जाता है कि शशाङ्क न केवल हुई के थानेश्वर के राज्य को जीतने का अपना विचार त्यागने को ही वाध्य हुआ, बल्कि उसे कन्नौज की ऋपनी नई विजय को भी समर्पण करने के लिये विवश होना पड़ा, जिसके परिणाम में हम हर्ष को अपनी बहिन के साथ कन्नौज में अभिषिक्त देखते हैं। इस प्रकार हर्ष श्रपने भाई की हत्या का बदला लेने के प्रयत्न में यहां तक सफल हुन्ना,िकन्तु इससे त्रागे नहीं। त्रब शशाङ्क

१ श्रीयुत श्रार० डी० बनर्जी सुफाते हैं कि इस दशा में हर्ष के साथ कामरूप के दूरवर्ती राजा ने मैत्री का जो प्रस्ताव किया उसका कारण वस्तुतः गौड़राज शशाङ्क के प्रति कामरूपेश्वर का वैरभाव था, जिस वैरभाव के परिणाम में श्रन्ततः उसका कर्णसुवर्ण का राज्य, जैसा कि श्रागे वर्णन किया गया है, कामरूप के राजा भारकरवर्मी से श्रपने राज्य में मिला लिया गया। वे यह भी कहते हैं कि शश्म के कामरूप-थानेश्वर के गुट द्वारा परास्त कर दिया गया होगा श्रीर इस पराजय का परिणाम सम्भवतः शशाङ्क के उन सिक्कों में प्रस्त इस देखने को मिलता है जो सोने के साथ चांदी का बहुत सा मेल मिला कर घटिया रूप में ढाले गये थे।

ने अपनी तृष्णाओं को एक भिन्न दिशा में अर्थात् पूर्व की ब्रोर प्रेरित किया। यदि गौडाधिप शशाङ्क और सन् ६१६ के जिम ताम्र पत्र लेख में वर्णित महाराजाधिराज शशाङ्क, जिसके रूवीं तट पर शासन करने वाले सामन्तों में से एक के दान को यह पट्ट लेख-वद्ध करता है [Ep. Ind. vi. 143], एक जि व्यक्ति हैं, तो मानना पड़ता है कि उसने उक्क वर्ष तक तम्राद के पद को प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार यदि वह वयं अपने मण्डल के अन्दर (जो बाण से सम्यक्तया शशाङ्क-गण्डल कहा गया है) पूर्ण महिमा से उजागर हो रहा था। तो हमें इस परिणाम पर पहुँचना पड़ता है कि हर्ष ने उसको कृचलने के लिये जो अपनी सारी शक्तियां लगाई उनके विरुद्ध विजयी रहा। इस हिए से दिग्विजयी हर्ष की कीर्तिगताका पर यह दूसरा कलंक चिक्क हुआ क्योंकि पहला चिक्क दिक्खन के छत्रपति पुलकेशी द्वितीय से लगाया गया था।

शशाङ्क का राजनैतिक महत्त्व उसके सिक्कों श्रौर मुहरों ते भी स्वित होता है। एक मुहर, जो उसने महासामन्त की हैसियत से चालू की थी, विहार के श्रन्दर रोहतासगढ़ में गई गई थी। उसने श्री शशाङ्क के नाम से सोने के सिक्के भी चलाये। इन सिक्कों के मुख पर शिव दिखाई देते हैं जो श्रपने वैल निन्द पर भुके हुए हैं श्रौर उनके पीछे चन्द्रमा का पूर्ण मण्डल है, जो स्वयं उसके शशाङ्क नाम का द्योतक है। इस प्रकार वह शाक्क सम्प्रदाय का श्रनुयायी मालूम होता है, जिसके कारण वह बौद्ध धर्म का विरोधी था श्रौर उसमें मूर्तियों को तोड़ने की प्रवृत्ति भी विद्यमान थी। सिक्कों की पेछली तरफ़ कमल पर वैटी हुई लदमी सामने मुंह किए हुए देखाई देती है, जो बांये हाथ में कमल लिये हुए है; उसके अपर, दांये वांये, हाथी पानी छिड़क रहे हैं।

[Allan, Gupta Coins, p. 147] 1

इस प्रकार कर्णसुवर्ण के राजा के रूप में शशा के एक ऐसे प्रभाव- त्रेत्र की स्थापना की जो सीधे गंजम तक फैला हुआ प्रतीत होता है। इस स्थिति में उसने कितने काल तक शासन किया इसका अनुमान युआन च्वाँग की कुछ वातों से किया जा सकता है। सन् ६३७ में जब यह चीनी यात्री बोधि वृत्त को देखने गया जिसे शशा के ने उखा ड़ डाला था, तो वह वतलाता है कि उस समय शशा के संसार से चल बसा था, किन्तु वृत्त मौर्य राजा पूर्णवर्मा से फिर सरसब्ज़ कर दिया गया था; अतएव अपने दुष्कृतों के इस प्रतिफल को न सह सकने के कारण शशा क्र इस मौर्य राजा से पहले ही पश्चत्व को प्राप्त हो गया!

उसकी मृत्यु के बाद हम सन् ६४३ ई० में हर्प को पूर्वी समुद्रतट पर कोंगोद देश के विपरीत एक सफल रण्यात्रा में प्रवृत्त होते देखते हैं, जहाँ तक जैसा हम देख चुके हैं, शशाङ्क का श्राधिपत्य फला हुश्रा था। इस रण्यात्रा के परि-णाम में उस सीमा तक हर्ष के साम्राज्य का विस्तार हो गया, श्रौर इस प्रकार वह उड़ीसा में एक स्थानीय बौद्ध धर्माचार्य को श्रस्सी नगरों की बड़ी संख्या दान करने का प्रस्ताव कर सका श्रौर श्रपने महायान बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उड़ीसा में एक सभा करने के विचार को श्रपने मन में ला सका। श्रतपव हम यह श्रनुमान कर सकते हैं कि केवल शशाङ्क के मरने के बाद ही हर्ष उसके विरुद्ध श्रपने पुराने बैर का खूब दिल भर कर बदला ले सका होगा। हमारे पास यह दिखलाने के लिए भी प्रमाण है कि हर्ष के बाद कर्णसुवर्ण उसके श्राश्रयभाजन कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के हाथ में चला गया। हर्ष की मृत्यु के बाद जो गड़बड़ फैली उसमें सन् ६४८-६ में हर्ष का मन्त्री श्रजुन उसके राज्य को दवा बैठा। इस राज्यापहरण को विफल करने के लिए भास्करवर्मा ने चीनी श्राक्रमणकारी वांग-हान-से का पत्त ग्रहण किया। श्रागे एक शिलालेख में कर्णसुवर्ण की राजधानी में उसके विजयोक्ष-सित प्रवेश का वर्णन किया गया है, जिसमें वहां उसके शिविर से दिए गये एक दानपत्र का उक्लेख है [Ep. Ind. xii. 65], श्रीर उसे 'सैकड़ों राजाश्रों' का विजेता कहा गया है। यहाँ पर प्रसंगवश यह उक्लेख कर देना रोचक होगा कि इस शिलालेख में कामरूप के वारह राजाश्रों के नामों की एक लम्बी सूची दी गई है, जो भास्करवर्मा' के पूर्वाधिकारी थे, जिससे यह लेख श्रासाम के इतिहास को पीछे सन् ई० की चौथी शताब्दी तक ले जाता है, श्रीर इन बारह राजाश्रों में से श्रन्तिम पांच वही हैं जिनका वर्णन वाण ने किया है— उसकी श्राख्यायिका की विश्वसनीयता का यह एक श्रन्ठा प्रमाण है!

## तीसरा अध्याय

### सभाएं

जब उसका श्राधिपत्य स्थापित हो गया तो जैसा चीनी यात्री ने ययान किया है, हर्ष तीस वर्ष से श्रधिक समय तक श्रद्धूट शान्ति के साथ राज्य करने में समर्थ हुश्रा। इन वर्षों में उसने शान्ति की विजयें प्राप्त कीं जो उसकी लड़ाई की विजयों से कम नहीं थीं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि श्रशोक के राज्य के समान उसका राज्य वस्तुतः किसी भी प्रकार की राजनैतिक घटनाश्रों से श्रम्य

१ नालन्दा में भास्करवर्मा की एक मुहर पाई ग़ुई थी जो उस के इन पूर्वाधिकारियों में से बाठ के नामों का उन्लेख करती है [JBO-RS, 1919, p. 302; 1920, p. 151]। भास्कर की मुहर उसके मित्र हुप की मुहरों के साथ ही मिली थी।

था, किन्तु धर्म और संस्कृति की दीष्ट से सर्वथा महत्त्वपूर्ण घटनात्रों से भरा हुआ था। इस श्रेणी की थटनात्रों में एक कन्नोज की धार्मिक सभा थी जिसमें सिद्धान्तों का प्रचार किया गया । चीनी यात्री ने श्रपने वनाये शास्त्र में उनका प्रतिपादन किया था श्रौर उनके विषय श्रौर महत्त्व से हर्प भी उस समय परिचित हो गया था जब उसने बङ्गाल में पहले पहल श्रपने कजुधिर के शिविर में इस यात्री के दर्शन किए थे। उस स्थान से भिन्न भिन्न राज्यों में सर्वत्र त्राज्ञाएं भेजी गईं थीं कि 'भिन्न भिन्न धार्मिक सम्प्रदायों अथवा मतों के सोर शिष्य, अमण, ब्राह्मण श्रौर पांच भारतों के नास्तिक सिद्धान्तवादी चीन से श्राये हुए धर्माचार्य की शास्त्रीय व्याख्या की परीचा के लिए कन्याकुब्ज नगर में इकट्टे हों ।' शिविर से कन्नौज तक की राज-यात्रा उचित समारोह श्रीर वैभव से लिच्चित थी। राजा ने श्रपने पाहुने चीनी यात्री के साथ गङ्गा के दिचाणी तट से श्रीर उसके मित्र श्रीर पत्तपाती श्रासाम के राजा ने, जो सम्राद के त्रादेशानुसार त्रपने पाहुन [युत्रान-च्वाँग] को लेकर उसके पास आया था, उत्तरी तट से प्रयाण किया। इस प्रकार ये दो राजा नदी की धारा से विभक्त हो कर यात्रा का सञ्चालन करते थे। उनके पीछे किश्तियों में स्रौर हाथियों पर, तुरही स्रौर ढोल, बांसुरी स्रौर वीला बजाते उनका शानदार सैन्यदल कुच कर रहा था श्रौर लाखों त्रादिमयों की भीड़ उमड़ी चली जाती थी इस प्रकार नब्बे दिन में जब वे ऋपने नियत स्थान पर पहुँचे तो वहां उन्होंने देखा कि उनके स्वागत के लिए पहले ही से अठारह श्रन्य राजा, ३,००० महायान श्रोर हीनयान बौद्ध भिच्च, ३,००० ब्राह्मण अभैर निर्प्रन्थ, अभैर नालन्दा के विहार से श्राये हुए लगभग १,००० बौद्ध विद्वान् इकट्टे हुए थे। पहले

ही से दो फूंस के मगडणें के अन्दर २,००० श्रादिमयों के बैठने का प्रवन्ध किया गया था श्रौर बुद्ध की कायपिरमाण वाली सुवर्ण-मूर्ति के लिए एक सिंहासन भी वहां स्थापित किया गया था।

इस अवसर के अनुरूप सम्राद् के लिये जो प्रासाद वनाया गया था उससे चल कर वड़े समारोह से हर्ष ने समामवन में प्रवेश किया। वीच में भगवान बुद्ध की सुवर्ण प्रतिमा एक वड़े हाथी पर स्थापित की गई। उसके एक श्रोर शक श्रथात् इन्द्र की जगह हर्ष श्रोर दूसरी श्रोर ब्रह्मा की जगह कुमार भास्कर हाथों में छत्र श्रोर चमर लिये हुए' चल रहे थे। दोनों के पीछे एक एक हाथी पर ख श्रीर पुष्पों के संभार लदे हुए थे श्रीर तीसरे हाथी पर स्वयं चीनी यात्री हुएन सांग श्रोर सम्राद के श्रमात्य विराजमान थे। उनके पीछे तीन सौ' उत्तम हाथियों पर विभिन्न देशों के राजकुमार, मुख्य श्रमात्य श्रीर धर्माचार्य लोग बैठे हुए चल रहे थे। जव जुलूस श्रपने नियत स्थान पर पहुँचा तो सब से पहले बुद्ध की प्रतिमा सभाभवन में ले जाई गई श्रीर सिंहासन पर प्रतिष्ठापित की गई। उसके बाद राजा श्रीर युश्रानच्वाँग ने प्रवेश करके उसे भेंट चढ़ाई; फिर पद के श्रमुसार उक्क श्रठारह राजा, १,००० चुने हुए भिन्नु, ४०० चुने हुए

१ सि-यु-िक के त्रमुसार एक विशाल संघाराम, जिसके पूर्वी पार्श्व पर एक १०० फुट ऊँचा बुर्ज था [ Beal's Records, i. 218 ]।

२ सि-यु-िक के श्रनुसार  $\left[\frac{1}{2}\right]$  हर्प श्रीर कुमार दोनों की श्रक्तरत्ता में ४०० लड़ाई के हाथी संग चल रहे थे।

३ सि—यु-कि के श्रनुसार [तंत्रेव] हाथियों की यह संख्या

ब्राह्मण श्रोर नास्तिक श्रौर भिन्न भिन्न राज्यों के महामन्त्रियों में से २०० महामन्त्री श्रन्दर पहुँचाए गये, तथा सभा के शेष सदस्य सभाभवन के द्वार के बाहर ही वैठाये गये। इसके बाद राजा ने चीनी यात्री को एक मश्च पर श्रासन श्रहण करने श्रोर श्रिधवेशन का सभापित बनने का श्राह्मान करके सभा श्रारम्भ की।

युश्रान च्वाँग ने महायान के सिद्धान्तों की प्रशंसा करते हुए कार्य प्रारम्भ किया, श्रौर शास्त्रार्थ के लिए एक विषय नियत करके नालन्दा के मिंग हिएन नाम के एक भिन्न को उस पर श्रपना मत प्रगट करने को कहा । सभाभवन के बाहर लटकाये हुए एक विज्ञापनपत्र पर भी विषय की घोषणा कर दी गई, जिस पर युत्रान च्वाँग ने यह भी लिखवा दिया कि 'यदि कोई व्यक्ति इस्र सिद्धान्त पत्त में एक भी शब्द युक्ति विरुद्ध निकाल देगा श्रथवा इसके तर्क को श्रप्रमाणित सिद्ध कर देगा, तो प्रतिवादी की इच्छानुसार में श्रपना सिर भी र्क्रापे**ण करने को तैय्यार हूँ ।' इस प्रकार** रात होने तक कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं श्राया जो विरोध में एक भी शब्द मुख से निकालता । इस घटना से भली भाँति प्रसन्न हो कर सम्राद ने सभा स्थागित की श्रौर स्वयं श्रपने महल को लौट चला, तथा दूसरे लोग भी ऋपने ऋपने नियत विश्राम-स्थानों को वापिस हुए। दूसरे दिन पहले की भाँति श्रधिका-रिवर्ग ने बुद्ध की प्रतिमा, सम्राद श्रीर दूसरे लोगों को सभा-

१ सि-यु-कि में लिखा है कि सभामण्डप में बुद्ध की जो स्वर्ण मूर्ति स्थापित की गई थी, वह ऊँचाई में हर्ष के बराबर या पूरे परिमाग्ण की नहीं थी, फिन्तु सोने की एक छोटी, तीन फुट ऊँची प्रतिमाथी जो उत्सवमूर्ति के रूप में अधिक आसानी से इधर उधर ले जाई जा सकती थी।

भवन में पहुँचाया। इस प्रकार सभा के पांच दिन समाप्त हुए तव'हीनयान के कुछ अनुयायियों ने यह देख कर कि चीनी यात्री ने हमारे मत को पछाड़ दिया है, कोध में आ उसके प्राण लेने के लिए पइयन्त्र रचा। हर्ष को कहीं से इसका पता लग गया और उसने तत्काल यह घोषणा निकाल दी कि 'यदि कोई चीनी यात्री को किसी तरह की त्ति पहुंचायेगा अथवा उस पर हाथ उठायेगा तो उसी समय उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जावेगा; और जो कोई उसकी निन्दा में मुँह खोलेगा उसकी जीभ कटवा ली जावेगी, किन्तु अन्य सारे लोगों को जो उसके उपदेश से लाभ उठाना चाहते हैं इस आज्ञा से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है।' इसका असर यह हुआ कि विरोधी लोग सभा से, जो उसके वाद अठारह दिन तक शान्ति से होती रही, छू-मन्तर हो गये।'

सि-यु-िक में इस सभा का कुछ भिन्न विवरण मिलता है। उसके अनुसार केवल युआन च्वाँग के व्याख्यान ही के लिए यह सभा नहीं की गई थी किन्तु 'विविध विद्वानों' के लिए उसकी आयोजना हुई थी, 'जिन्होंने बहुत ही प्राञ्जल भाषा में वड़े वड़े गृढ विषयों पर शास्त्रार्थ किया' [तत्रेव, p. 219]। उसमें चींनी यात्री के विरुद्ध किसी पद्ध्यन्त्र का निर्देश नहीं है उसके अनुसार यह पद्ध्यन्त्र स्वयं सम्राट्ट के विरुद्ध रचा गया था। मालूम होता है कि सभा के आन्तिम दिन बुर्ज में और सभा-भवन के फाटक के ऊपर के मएडए में आग लग गई। जब राजा की प्रार्थना से, जैसा कि लोगों को विश्वास हुआ था, आग वुक्त गई तो हर्ष इस दृश्य को देखने के लिए

५ सि-यु-िक में सभा के अधिवेशन का समय इक्कीस दिन दिया गया है, तेईस नहीं, जैसा कि यहां वर्णन किया गया है।

दूसरे राजाओं के साथ बुर्ज के सिरे पर चढ़ा, और जब वह सीढ़ियों पर से उतर रहा था तब एक प्रतिपत्ती हाथ में छुरी लकरे श्रचानक उस पर ट्रट पड़ा, किन्तु राजा ने सफ़ाई से उसको क़ाबू में कर लिया । फिर उपस्थित राजाओं ने आग्रह किया कि घातक को तुरन्त मार दिया जाय किन्तु हर्ष ने इसका निषेध कर दिया श्रोर उसने घातक से उसका यह श्रपराध स्वीकार कराया कि उसे विरोधियों ने सम्राट् को मारने के काम में लगाया था, जिन्होंने सभा में हर्ष व्यवहार से श्रपने श्रापको श्रपमानित समभा था। इसके वाद हर्ष ने तुरन्त श्रपने सामने उपस्थित किये गये ५०० विरोधी ब्राह्मणों से लताड़ कर प्रश्न कियः उन्होंने श्रपने श्रपराध को स्वीकार करते हुए कहा कि हमने इस सम्भावना से जलते हुए तीर चला कर बुर्ज पर श्राग लगाई थी कि इससे जो खलवली मचेगी उसमें हम सम्राद को मार सकेंगे किन्तु इस युक्ति के विफल होने पर हमने इस काम के लिए भाड़े के घातक को तैनात किया। फिर राजाओं और मन्त्रियों ने नास्तिकों के सर्व-नाश के लिए आ्रायह किया, किन्तु हर्प ने केवल उनके मुखिया को दर्ग्ड दिया और दूसरों को चमा करके उक्क ४०० ब्राह्मणों को देश निकाला दे कर भारतवर्ष के सीमान्त प्रदेशों में भेज दिया [ तत्रैव, p. 221]।

इस सभा की समाप्ति पर सम्राद ने युत्रान च्वाङ्ग को उसके गुणों की स्वीकृति के उपलच्च में १०,००० सुवर्ण-मुद्राएं ३०,००० रुपये श्रीर विद्या सूती एक सौ पोशाकें श्रपण कीं, तथा श्रठारह राजाश्रों में से प्रत्येक ने उसे दुर्लभ रह्म देने चाहे। िकन्तु इन क्रीमती उपहारों को यात्री ने सच्च धार्मिक भाव से प्रेरित होकर लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद सम्राद ने उसकी श्रनुनयपूर्ण श्रस्वीकृति पर

ध्यान न देकर उसे एक हाथी पर चढ़ाया श्रोर राज्य के मिन्त्रियों के साथ यह घोषणा करने के लिए उसका जुलूस निकाला कि उसने सत्य सिद्धान्त अर्थात् महायान के आदर्श की स्थापना कर दी है और सारे विरोधी सिद्धान्तों को परास्त कर दिया है।

उसके राज्य की दूसरी महत्त्वपूर्ण धार्मिक घटना राजकीय उपहारों के वितरण के लिए, जिन्हें मोच्च कहा जाता था. उसकी पञ्चवर्षीय परिषद् की संस्थापना थी। कन्नौज में श्रपनी विशेष सभा की समाप्ति पर हर्ष ने देखा कि श्रब दूसरी सभा के छुठे श्रधिवेशन का समय श्रा गया है, जिसके लिये नियत स्थान गङ्गा श्रौर यमुना के संगम पर प्रयागराज था, जहाँ श्रनुश्रुति के श्रनुसार 'एक कौड़ी दान करना श्रन्य स्थानों में एक सहस्र दान देने की अपेक्षा अधिक श्रेयस्कर था,' श्रोर जिसके कारण वह स्थान 'दान धर्म का चेत्र' कहलाता था। जव हर्षने युश्रान च्वाँग को इस सभा के लिए श्रपने साथ प्रयाग चलेन का निमन्त्रण दिया तो श्रपनी जन्मभूमि चीन के लिए उत्कारिठत होने पर भी वह उसे ऋस्वी-न कर सका श्रौर उसने यह कहते हुए उसे स्वीकार किया कि यदि महाराज को दूसरों के कल्याण के लिये अपने कोश का लुटाना नहीं श्रखरता तो मुभे घर की यात्रा में थोड़ा सा विलम्ब कैसे अखर सकता है? इस प्रकार वे अठारह राजात्रों से परिवृत होकर प्रयाग में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ लगभग पांच लाख लोग पहले ही से इकट्ठे हुए थे।

'दान का ऋखाड़ा' लगभग पांच मील के घेरे में संगम के पश्चिम का रेतीला मैदान था, जहाँ आज भी भारतवर्ष का सब से ऋधिक महत्त्वपूर्ण धार्मिक समाज ऋथीत् कुम्भ का मेला लगता है जिसमें सब से ऋधिक्र लोग इकट्ठे होते हैं। 'पांचों भारतों में सर्वत्र श्रमणों, नास्तिकों, निर्श्रन्थों, दीनों श्रनाथों श्रौर विकलों (दुःखियों) को दान के श्रखाड़े में श्राने श्रौर राजकीय दानों को प्रहण करने के लियें निमन्यण भेज गये। एक वर्गाकार घरा वनाया गयाः उसके चारों श्रोर एक वांस की वाड़ वनाई गई थीं, जिसकी प्रत्येक भुजा नाप में १,००० क़दम थीं; मध्य में वीसियों छुप्परदार घर थे जिनमें सोना, चांदी श्रौर मोती जैसी वहुमूल्य निधियां रक्खी गई थीं, तथा सोने श्रौर चांदी की मुद्राएं, रेशमी श्रौर सूती वस्त्र जैसी कम क़ीमती चीज़ें इसी घरे के श्रन्दर सैकड़ों श्रन्य गोदामों में रक्खी गई थीं। वाहर भोजन जीमने के लिए स्थान वनाए गये थे। लगभग एक सौ दीघींकार मकान भी बनाए गए थे जहाँ एक हजार श्रादमी विश्राम करने के लिए वैठ सकें।

इसके श्रितिरिक्ष गङ्गा के उत्तरी तट पर सम्राद् का, संगम के पश्चिम में वलभी के राजा का, श्रीर यमुना के दित्तिणी तट पर श्रासाम के राजा का तम्बू लगाया गया था, जब कि वलभी के शिविर के पश्चिम श्रोर सब दान लेने वाले इकट्ठा हुए थे। परिषद् की कार्यवाही सम्राट के श्रनुयायि-वर्ग के, कुमारराज के जहाजों में बैठे हुए कर्मचारियों के, ध्रवभट्ट के हाथियों पर श्रारूढ़ परिचारकों के तथा साथ ही श्रठारह राजाश्रों के सिम्मालित फ़्रोजी जुलूस से श्रारम्भ की गई।

पहले दिन के कार्यक्रम में सभाभूमि में छुण्परदार भवन के अन्दर बुद्ध की प्रतिमा का प्रतिष्ठापन और उसके उपरान्त अधिक क्रीमती वस्त्रों और अन्य पदार्थों का वितरण सम्मि-लित था। दूसरे और तीसरे दिन सूर्य (आदित्य) और शिव (ईश्वर) की मूर्तियों की स्थापना हुई और तत्पश्चात् बुद्ध के

<sup>1</sup> कुमारराज श्रौर, ध्रुवभट के मिलाने से उपस्थित राजाश्रों की संख्या बीस हो जात्रो है, जैसा कि स्नि-यु-कि में कड़ा गया है।

सन्मान में दी गई वस्तुश्रों के मूल्य का केत्रल श्राधा दान दिया गया। चौथे दिन उपहारों का वितरण १०,००० चुने हुए बौद्धों के लिए रक्खा गया, जिनमें प्रत्येक को भाँति भाँति के पेय स्त्रीर खाद्य पदार्थों, फूलों स्त्रीर सुगन्धियों के स्रति-रिक्क १०० सुवर्ण मुद्राएँ, एक मोती श्रीर एक सृती पोशाक मिली । श्रगले बीस दिन ब्राह्मणों को दान देने के लिए रक्खे गये. जिनके उपरान्त श्रगले दस दिन नास्तिकों को दान दिया गया। दस दिन श्रौर दूर दूर के देशों से श्राये हुए भि-खारियों को दान देने में विताये गये: श्रौर श्राठवां वितरण गरीवों, अनाथों और दीनों के लिए था, जिसमें पूरा एक महीना लगा। 'श्रव तक पांच वर्ष का सञ्चय समाप्त हो चुका था। घोड़े, हाथी श्रौर फ़ौज को छोड़ कर, जो व्यवस्था बना-ये रखने और राजपद की रत्ता के लिए त्रावश्यक थे, कुछ भी शेप न रहा। इनके श्रितिरिक्त राजा ने दिल खोल कर श्रपेन रत्न श्रीर चीजें, वस्त्र श्रीर हार, कुएडल, कंगन, माल्य, कराठमिण और देदीप्यमान शिरोमिण, सब लोगों को दे दिये-ये सव वस्तुएं उसने दिल खोलकर विना किसी संकोच के दीं। सर्वस्व दान हो जाने पर,' इस उमंग से उल्लसित होते हुए कि मेरी सारी सञ्चित सम्पत्ति श्रौर कोश इस प्रकार 'पुण्य-त्तेत्र' में वितरण किये गये हैं, 'उसने श्रपनी बहिन (राज्यश्री) से एक बरती हुई पोशाक मांगी श्रौर उसे पहिन कर दश दिशाओं के बुद्धों की आराधना की।' इस प्रकार इन पञ्चवर्षीय परिषदों में हुई ने वैयक्किक दान की पराकाष्टा कर दिखाई।

इस परिपद् के समाप्त हो जाने पर चीनी यात्री दस दिन श्रौर रोका गया; उस समय हर्ष श्रौर कुमारराज ने उसे सुवर्ण मुद्रापं श्रौर हर तरह की बहुमूल्य वस्तुपं' भेंट कीं, किन्तु उसने मार्ग में सर्दी से वचने के लिए केवल कुमारराज के दिये हुए एक पशमीने के कोट को श्रंगीकार किया। फिर हुए बड़ी दूर तक उसके साथ गया। यात्री का सामान (पुक्तकें श्रोर प्रतिमाएं) उत्तर भारत के उधित नाम के राजा से तैनात किये गये सैनिक रच्चकवर्ग की देख रेख में घोड़े पर रख कर ले जाया गया, किन्तु यात्रा की गित मन्द देख कर सम्राद ने तुरन्त उधित राज के रच्चकवर्ग के साथ एक विशाल हाथी भेज दिया श्रोर स्वयं कई सौ फुर्तील घुड़सवारों को लेकर श्रपने सहचर कुमार श्रोर ध्रवमष्ट समेत यात्री से पुनः जा मिला, जिससे उसके साथ कुछ श्रीर समय बिता सके श्रीर फिर श्रान्तम बिदाई ले।

उसके राज्य की ज्ञात घटनाश्रों में यह एक श्रौर उज्लख-नीय घटना है कि वह काश्मीर से बुद्ध के एक दन्तावशेष को ज़बरदस्ती ले श्राया। जब हर्ष उस दांत को देखने श्रौर पूजने के लिए स्वयं इतनी दूर गया, तब संघ ने पहले उसे ज़मीन के श्रन्दर छिपा दिया था। किन्तु काश्मीर के राजा ने हर्ष के दुर्धर्ष स्वभाव से डर कर इस स्मृतिचिह्न को ज़मीन में से खुदवाया श्रौर फिर हर्ष बल के प्रयोग से उसे ले श्राया। हर्ष ने इस स्मृतिचिह्न को कन्नौज के एक विहार में मन्दिर के श्रन्दर प्रतिष्ठापित किया [ Life, p. 181]।

## चौथा अध्याय

#### शासन

हर्ष के राज्य में इन धार्मिक घटनात्रों की प्रधानता इस बात की साची है कि शान्ति श्रौर मर्यादा को बनाये रखने श्रौर राजनैतिक विष्ठवों के समस्त कारणों को निर्मूल कर देने में उसका शासन कहां तक समर्थ हो सका था। दुर्भाग्य से इस शासन-प्रणाली के सम्वन्ध में, जिसके प्रभाव से देश शान्ति और धर्म के कामों के त्र्यनुशीलन के लिए इस प्रकार स्वतन्त्र होगया था, कोई श्रधिक विवरण प्राप्त नहीं है । उस सफलता का श्राधिकांश श्रेय निश्चित रूप से सम्राद् हर्ष को ही था जिसमें कि श्रपनी ही दिग्विजयों से उपार्जित विशाल साम्राज्य के शासन के श्रधिपति के योग्य कर्तव्य श्रौर उत्तरदायित्व को समभने श्रौर पूरा करने की ज्ञमता प्रचुर मात्रा में विद्यमान थी। किसी शासक के लिए सब से पहली आवश्यक वात यह है कि उसे उन लागों का सम्यक् ज्ञान होना चाहिए जो उसकी **बुत्र ब्राया में रहते हैं। राज्य के भिन्न भिन्न और दूरवर्ती भागों** के ज्ञान में राज्य का कोई भी दूसरा मनुष्य शायद सम्राद की समता नहीं कर सकता था। इस ज्ञान को उसने श्राखेट के समय. रणयात्रात्रों में, शासनसम्बन्धी दोरों में, तीर्थ यात्रा में ऋथवा दूसरे अवसरों पर प्राप्त किया था। अपने साम्राज्य के उत्तरी भागों का भौगोलिक ज्ञान उसे श्रारम्भिक जीवन में प्राप्त हुआ था, जब हूलों से जूभने के अवसर पर वंह अपने भाई के पीछे हो लिया था श्रीर उसने उस भाग के जंगलों श्रीर पहाड़ॉ में शिकार में समय विताया थाः साथ ही ऋपनी काश्मीर-

यात्रा के प्रसङ्गःमें भी उसने यह ज्ञान प्राप्त किया था। इसके उपरान्त हम उसे अपनी वहिन की तलाश में विश्ध्याचल के जंगलों ऋौर पहाड़ों में भटकते फिरते देखते हैं। तदनन्तर मालवा श्रौर वलभी के विरुद्ध उसके संग्राम होते हैं श्रौर श्रागे दिच्च की श्रोर रेवा के तटों पर, जहां उसके श्राक्रमण की वाढ़ दिच्छ के एक सम्राट्स रोकी गई थी, हम उसे विपद्ग्रस्त देखते हैं। उसकी अपनी रण-यात्रा के समाप्त होने पर तीर्थ-यात्रात्रों श्रौर शासन-सम्बन्धी दौरां का समय त्राया। त्रशोक की भाँति वह भी राजा के लिए भ्रमण को उतना ही श्रपरिहार्य समभता था जितना श्रपने कर्मचारियों के लिए, ताकि वह श्रपनी छाया में श्राये हुए लोगों की दशात्रों का प्रत्यन्न ज्ञान प्राप्त कर सके । चीनी यात्री कहता है कि 'यदि नगरों के लोगों के आचरण में कोई व्यतिक्रम होता तो वह उनमें जा पहुंचता था' [ Beal, i. 215 ] । शिलालेखों से हमें दो स्थानों का पता लगता है जहां दौरा करते समय हर्षने श्रपना शिविर डाला था, श्रर्थात् वर्धमाणकोटि, जहां से सम्राट ने वांसखेरा दान-पट्ट जारी किया श्रौर कपित्थिका [ युश्रान च्वाँग का कपित्थ जिसकी तादात्म्यता कन्नौज के पास के संकाश्य स्थान से की गई है ] जहां से मधुवन दान-पट्टा जारी किया गया था। चीनी यात्री हमें यह भी बतलाता है कि उसके श्राने के समय 'सम्राद् श्रपने साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में यात्रा कर रहा था' [ Beal, i. 215 ]। वह पहले पहल सम्राद को बंगाल में कर्जुधिर स्थान पर, जिसका पहले निर्देश किया जा चुका है, उसके शिविर में मिला। यहां 'पूर्वी भारत की यात्रा के त्रवसर पर उसने दरबार लगाया' [ Watters, ii. 183 ] । वह अपने कोंगोद [गंजम] के आक्रमण से, उड़ीसा में कुछ समय विताने के बाद [Life, p. 159]. सीधे उस

स्थान को चला ग्राया [ तत्रैव, p. 172 ]। जुब वह उड़ीसा में शिविर लगाये दुए था, उसको हीनयान के श्रनुयायी मिले जिन्होंने उसे प्रज्ञागुप्त नाम के, एक दिच्चण भारतीय राजा के गुरु की एक रचना दिखलाई जिसमें महायान के सिद्धान्तों पर शङ्काएं उठाई गई थीं। राजा ने कहा-तुमने महायान के उत्तम त्राचार्य नहीं देखे हैं, जिस पर उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि इस बात के निर्णय के लिए आप चाहें तो सभा कर सकते हैं। उसी दिन राजा ने नालन्दा विहार के शीलभद्र नामक स्राचार्य को एक सन्देशहर के हाथ एक पत्र भेजा कि त्राप शास्त्रार्थ के लिए चार विद्वान् भिचुत्रों को भेजें। किन्तु हर्ष उड़ीसा में बहुत काल तक न ठहर सका श्रौर इस लिए उसने नालन्दा को दूसरा पत्र भेजा जिसमें उसने कहा—'मेरी पिछली प्रार्थना के सम्बन्ध में श्रभी जल्दी करने की स्रावश्यकता नहीं, स्रभी वे ठहरें, स्रौर वाद को यहां श्रावें' [ Life, p. 159 ]। जब सम्राद दौरों पर होता था तो उसके रहने का प्रवन्ध ऐसे भवनों में किया जाता था, जो 'सफ़री महल' [जंगम प्रासाद] कहलाते थे। एक ऐसा महल उसके लिए सभा के निमित्त उसके कन्नौज में टिकने के स्रवसर पर खड़ा किया गया था [ Lvfe, p. 177 ]। यह 'यात्रा-मएडप' भी कहलाता है [ त्त्रैव, p. 173 ], जैसा कि उसके लिए कर्जुधिर में बनाया गया था। ये भवन, भोंपड़ियों की भाँति, फूंस के बनाये जाते थे [ Watters तत्रैव ], श्रथवा 'टहनियों श्रोर पत्तों के गुच्छों से तय्यार किये जाते थे,' श्रौर सम्राद के विदा होने पर जला दिये जाते थे [ Beal, ii. 193 ]। वह वड़े ठाट से यात्रा करता था यह बात मिणतारा में श्रजिरवती के तटों पर उसके शिविर के हर्षचरित में दिये हुए वर्णन से, जो पहले उद्धत किया जा'चुका है, स्पष्ट हैं। वहां सम्राट् का शिविर प्रसिद्ध मातहत राजाश्रों के श्रनेक शिविरों' श्रौर उनके श्रपने श्रपने श्रशेष श्रनुयायिवर्ग से परिवृत था। उसमें चार पृथक् पृथक् प्राङ्गरा थे। चौथे प्राङ्गरा में एक मराइप के नीचे मुक्का शिला-पट्ट पर बैठे श्रीर नीलम श्रीर लाल के पीढे पर पांव रक्खे, सम्राट् श्रागन्तुकों को दर्शन देता था। शिविर के प्रवेश-द्वार भी ऐसे ही ठाट श्रौर विभूति से उपलिवत थे। इधर राज-द्वार हाथियों के यूथों से श्यामायमान हो रहा था; उधर आगे को ट्रटते हुए घोड़ों से जो आपनी चञ्चल शक्ति के कारण त्राकाश को कृद रहे थे, सारा स्थान तरङ्गमय प्रतीत होता थाः एक भाग में ऊँटों के दलों के कारण सब कुछ धूसरित हो रहा थाः एक श्रौर भाग सफ़ेद छतों के पुञ्ज से सर्व श्वेत हो रहा था ऋथवा हजारों भूलते हुए चंवरों से लहरा रहा था। राजकीय शिविर के श्चन्दर जाने की व्यवस्था महाप्रतीहारों के हाथ में थी, जिनका प्रधान राजा का प्रीतिभाजन पारियात्र नामक दौवारिक था। यह कह कर बाण के साथ उसका परिचय कराया गया कि प्रत्येक कल्याणाभिलाषी जन के लिए महाप्रतिहार की उचित श्राराधना श्रावश्यक है । [हर्ष० ६२ ]

शिविर के अन्दर राजा के लाड़ले घोड़ों से भरी हुई एक घुड़साल थी, जिसमें राज-गयन्द दर्पशात भी था। सम्राद के राजसी पाहुनों के यात्रा-गृह से भी इन 'सफ़री महलों' के

9 पीटरसन [कादम्बरी, Introduction p. 53 n.] ने भी यही दर्शाया है कि 'बाण के राजदर्शन के समय हर्ष भारतवर्ष के उत्तर में एकच्छुष्र शासक हो चुका था, श्रीर प्रतीत होता है कि उसकी कोई नियत राजधानी नहीं थी।' चीनी यात्री ने उसकी राजधानी कन्याकुठज में बताई है, पर बाण्कृत हर्षचरित इस विषय में मौन है। पर चीनी यात्री भी उसकी यात्राश्रों का तो बार बार उन्नेख करता ही है।

टाट बाट की रौनक बढ़ती थीं। जैसा कि इम पहले देख चुके हैं, श्रासाम का राजा कुमार २०,००० हाथियों पर श्रौर ३०,००० जहाज़ों में श्रपने श्रनुयायियों को लेकर बंगाल में उसके शिविर में उसे मिलने श्राया था। शासन-विषयक कर्तव्य के श्रंगभूत इस भ्रमण करने की राजपणाली पर युत्रान च्वाँग ने निम्न-लिखित सामान्य विवेचन दिया है— राजा निरीक्षण के लिए श्रपने साम्राज्य में सर्वत्र जाता है, घह किसी एक स्थान पर बहुत देर नहीं टिकता, किन्तु उसके लिए प्रत्येक पड़ाव पर काम-चलाऊ भवन तय्यार कर दिये जाते हैं, श्रौर चौमासे के तीन महीने वह वाहर नहीं जाता' [Watters, i. 344]। इस प्रकार जव वह भ्रमण भी करता रहता था तब भी प्रति दिन १,००० वौद्ध भिन्नुकों श्रौर ४०० ब्राह्मणों के लिए राजकीय निवासों से भोजन की व्यवस्था की जाती थी [ तत्रैव ]।

इस तरह स्वयं सम्राद् श्रपने साम्राज्य में सबसे श्रच्छे देशाटन करने वालों में से एक था, श्रौर जिन स्थानों में उसने श्रपने राष्ट्र में यात्रा करते हुए डेरा डाला उनमें से, काश्मीर, वलभी, रेवा श्रोर गंजाम के श्रतिरिक्क जहाँ वह श्राक-मणकारी की हैसियत से गया था, हमें कम से कम निम्न-लिखित स्थान, श्रर्थात् राजमहल, कन्नोज, प्रयाग, मणितारा (श्रवध) श्रौर उड़ीसा ज्ञात हो चुके हैं। उसके देशाटनों के विस्तार का श्रनुमान इस वात से भी किया जा सकता है कि उसे चीनी सम्राद तैत्सुंग की सामरिक ख्याति श्रौर पराक-मों का ज्ञान था, जिसकी चर्चा उसने युश्रान च्वाँग से बात-

१ हर्ष स्वयं श्रपनी खावली (श्रक्क ४) में वत्सराज के शिविर का वर्णन करते हुए कहता है कि वह 'बहुमूल्य तुर्गों, विजय के हाथियों श्रीर सामन्तों के मंडलों (चितिभृतां गोष्टैः) से उपलिचत था।

चीत करते समय की। जैसा कि वाटर्ज़ ने बतलाया है, इस प्रकार का ज्ञान वह केवल दूर उत्तर में श्रमण करने से ही प्राप्त कर सका होगा।

किन्तु सम्राद् श्रत्यन्त परिश्रमशील कर्मचारियों में से भी एक था। चीनी यात्री कहता है कि 'राजा का दिन तीन भागों में बँटा हुश्रा था, जिनमें से एक राजकाज में व्यतीत होता था श्रीर शेष दो धर्म-कार्यों में लगाये जाते थे। वह काम से कभी नहीं उकताता था श्रीर दिन उसके लिए श्रत्य-नत श्रत्य मालूम होता था' [Watters, i. 344]। 'श्रपनी सत्कार्य-निष्ठा में वह खाना श्रीर सोना भूल जाता था' [तत्रैव]।

सम्राद सदैव कितना व्यापृत रहता था इस वात का वाण ने 'श्रजिरवती नदी पर मिणतारा के निकट लगे हुए' राजकीय शिविर में ऋपने राज-दर्शन के सम्बन्ध में बड़ा मूर्तिमान् वर्णन दिया है। 'सम्राद् भोजन करने के बाद श्राग-न्तुकों को दर्शन देता था,' इसलिए बाण 'स्नान, भोजन श्रीर विश्राम करके, जब दिन का केवल एक पहर शेष रह गया था श्रौर राजा भोजन जीम चुका था' द्वारपाल मेखलक के साथ भूमते-भामते राजद्वार की श्रोर चला। मार्ग में उसने एक एक करके 'विश्रुत वशवर्ती राजात्रों के ऋनेकों शिविरों' श्रौर 'विजित शत्रु सामन्तों' को देखा। राजाश्रों को भी सम्राद् का दर्शन दुर्लभ था। वाग ने उनमें से कुछ को 'दर्शन की आशा में दिन वितातें और दूर दूर देशों के अन्य ऐसे राजात्रों को देखा जो सम्राद की महिमा का साचात् करने की इच्छा से वहाँ पधारे थे श्रीर केवल उस समय की बाट जोह रहे थे जब राजाधिराज उनके दृष्टि गोचर हों। समय समय पर 'बाहर निकलते श्रीर भीतर जाते हुए श्रन्तःपुरीय प्रतीहारों के सेवकों के पींछे भाँति भाँतिके सहस्रों प्रार्थी उत्क-एठा से यह पूछते चले जाते थे कि हमें राजदर्शन का मिलना कव सम्भव हो सकता है। दौवारिक पारियांत्र से बतलाये हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए बाण को 'अधीन राजाओं से भरे हुय तीन प्राङ्गणों को पार करना' पड़ा, 'और चौथे प्राङ्गण में उसन एक मण्डप के सामन एक खुले स्थान पर, दूर एक पंक्षि में स्थिति शस्त्रधारी परिचारकों से परिवृत, सम्राद हर्ष को देखा, उसके समीप ही उसके विशेष प्रीतिभाजन लोग बैठे हुए थे'। [हर्ष० ७०] उनमें मालवा का एक राजकुमार उसके निकट बैठा हुआ था और वह स्वयं एक मोती-जैसे विमल पत्थर के सिंहासन पर आसीन, अपने शरीर के भार को अपनी भुजा पर डाले हुए जो आसन के पर्यन्त भाग में टिकी हुई थी, अधीन राजाओं के साथ की डामग्न था। उसका बांया पर नीलमों के बने हुए और पद्म-रागों की मेखला से परिवद्ध एक महाई विशाल पाद पीठ पर लीलापूर्वक विन्यस्त' [हर्ष० ७२] था।

किसी भी प्रमाणप्रन्थ में राजमहल का पर्याप्त वर्णन नहीं मिलता। किन्तु उसकी विभूतिमत्ता का श्रनुमान सम्राद के सफ़री महलों से किया जा सकता है, जिनका वर्णन पहले किया गया है। राजमहल की श्रोर साथ ही राजधानी की भी विभूतिमत्ता की कुछ भलक, हर्षचिरत में यत्र तत्र दी गई है। हम देखते हैं कि स्थागविश्वर की राजधानी विजयध्विन, तूर्यनाद, चारणों श्रोर भाटों के गीतों श्रोर कामकाज की कलकल से भङ्कत रहती थी [हर्ष० १४३]। प्रधान सडक विपणि-वर्त्म, [हर्ष० १४३] कहलाती थी। महल से सडक की श्रोर सटी हुई एक दीवार थी जिस पर सफ़दी की गई थी [हर्ष० १४२]। हम उसके सोपानःमार्गों का श्रोर राजकुमार का महल से नीचे उतरने का वर्णन पढ़ते हैं। मालूम होता है महल में चार प्राङ्गण थे [हर्ष० १४४] जो उत्सव्यों के श्रवसरों पर 'हाथियों श्रोर घोड़ों के समुद्रों' [हर्ष०

१४२] का रूप धारण करने के लिए काफ़ी विशाल थे। हम उसके 'विचित्र सिन्दूर-कुट्टिमों' [हर्ष० १४२] श्रौर यङ्गलमय दृश्यों की चित्रकारी की सजावटों का, एवं मछलियों, कछुश्रों, मगरमच्छों, नारियल, केले श्रोर सुपारी के दृत्तों के श्राकार के मिट्टी के खिलाँनों के बनाये जाने का वर्णन पढ़ते हैं [हर्ष० १४२] उसकी विलास सम्पन्नता का किञ्चित् भान इस वर्णन से होता है कि 'वहां सुगन्धित जलको वहाने वाली मकर-मुखी प्रणा-लियों से विविध क्रीडा-वापियां भरी जाती थीं [हर्ष० १४२]।' महल के आँगनों में 'शेर अपने पिजड़ों में ' देखे जा सकते थे, जिनको देख कर हर्ष की माता उसके जन्म लेने से पूर्व अपनी आँखों को तृप्त किया करती थी [हर्ष० १२७]: विविध वानर श्रौर वनमानुप, दुर्लभ पत्ती (जीवंजीवक) श्रीर जल-मानुष-दम्पती जिनके गले कनक शृङ्खलाश्रों से बंधे हुए थे: कस्त्री हिरन (कस्तूरिका-कुरङ्ग) जो श्रपने परिमल से दि-शाश्रों को सुरभित कर रहे थे; घर के श्रास पास संचरण में परिचित चमरी गायें: शुक-सारिकाएं, श्रौर दूसरे पत्ती जो सोने का मुलम्मा लगे हुए वाँस के पिंजरों में वंद थे श्रीर श्र-नेक सुभाषित कहने में चतुर थे; प्रवाल के पिंजरों में रक्खे हुए चकोर—ये सब वहाँ विद्यमान थे, जिन्हें उपहार रूप में श्रासाम के राजा ने हर्प का श्रनुग्रह प्राप्त करने के लिए उस-के पास भेजा था [हर्ष २१७-१८]। हर्ष का पिता महाराज प्रभाकरवर्धन श्रपने भीतरी भवन में, जो 'धवल-गृह' कह-लाता था, वीमार पड़ा था, जहाँ देहली पर श्रनेकों वेत्रधा रियों की भीड़ लगी थी, बरामदा [सुवीथी पद] एक तिहरे पर्दें से छिपा हुन्रा था, त्रन्दर का द्वार [पत्तद्वार] वन्द था, किवाड़ों के चरीने का शब्द भी नहीं होता था, श्रीर ढकी हुई खिड़कियां हवा के भोंकों को रोके हुई थीं [हर्ष० १४४]। धवल गृह के ऊपर चन्द्रशाला में मुक राजसचिव दबक कर वैठे थे, पर्दों से ढकी हुई अद्वालिका में स्त्रियां श्रासन लगाये थीं, श्रोर चतुःशाला में पिरचारकों की भीड़ लगी थीं [हर्ष० १४४]। रानी यशोवती श्रपनी 'चन्द्रशालिका' (छत पर के भवन) में सोया करती थी, जिसकी दीवारों पर 'चंवर डोलने वाली [चामर प्राहिणी] स्त्रियों की तस्वीरें वनी हुई थीं' श्रोर वितान श्रन्य पत्रभंग निर्मित चित्रों से चित्रित था। उसके राज-सम्भार में एक वहुमूल्य पलंग [शयनीय] श्रोर मणिमय दर्पण भी सम्मिलित थे [हर्प० १२७]।

मालूम होता है राजकुमारों को रहने के लिए श्रलग श्रलग घर दिये गये थे। राजकुमारावस्था में हर्प के विषय में हम पढ़ते हैं कि वह महल से उतर कर पैदल ही श्रपने मन्दिर में गया [हर्ष० १६०]।

सम्राद्वन कर जिस ठाट श्रोर विलासिता में हर्ष ने जीवन व्यतीत किया उसका निर्देश वाण के इस वर्णन से मिलता है कि वह सोने और चाँदी के कलशों से [हर्ष० २०२] स्नान करता था ऋौर वह ब्राह्मणों को जो दान देता था उसमें 'सहस्रों वहुमूल्य रत्न, रूपे त्रौर सोने के तिलपात्र. श्रौर करोड़ों गायें भी होती थी, जिनके खुर श्रौर सींगों के श्रयभाग सोने के पत्रों की लताश्रों से श्रलंकृत होते थे।' [हर्ष० २०२] यात्रा के समय भी विलास वैभव की विविध सामग्री उसके साथ चलती थी। 'राजा के भृतकभारिक (भाड़े के कुली) उसके सुवर्ण के पाद पीठों, कलशों, प्यालों, पीकदानों (निष्ठीवनपात्र) श्रीर नहाने की द्रोणियों को लेकर चल रहे थे, श्रौर सम्राद के उपकरणों का वहन करने के कारण गर्व से इठलाते चलते थे, रसोई के उपकरणों को ढोने वाले भी साथ थे, जिनके पास शुकर चर्म से निर्मित रस्सियों में बन्धे हुए बकरे थे, लटकती हुई गौरैयों श्रोर हरिएों के लम्बायमान श्रत्रभागों के समूह थे, शश-शावक, साग-पात श्रोर बांस की कोंपलों का संग्रह था, शुक्क वस्त्र से ढके हुए और मुख्के एक स्थान पर आर्द्र मुद्रा से गुप्त गोरस-भाँगड थे, त्रौर श्रग्निकुएडों, चूल्हों, तापिकाश्ची (तलने की कढ़ाइयों), श्लों (सीखों), तांवे के कढ़ाहों, भर्जनपात्रों की रेलपेल से भरे हुए कराडोल थे।' [हर्ष० २११] श्रौर यह भी वर्णन है कि मार्गस्थ श्रामीण लोग टोकरियों में दही, गुड़, खांड त्र्यौर फूलों के उपहार लेकर पर्यटनशील सम्राद की बाट जोहंत थे [हर्प० २१२]। श्रन्तर्निविष्ट रेशमी तागों से देदीप्यमान एक तुपार-धवल (श्रमृतफेनपटलपागडु-ह० च०) श्रधोवस्त्र, एक मिएमय मेखला, श्रौर भिलमिलाते हुए खिचत सितारों से श्रलंकृत एक भीना ऊर्ध्ववस्त्र, यही उसकी पोशाक थी [हर्ष० ७२-७३]। वह एक मोतियों की माला श्रौर श्रन्य श्राभरण पहिनता था, जिनसे वह दोनों श्रोर फैले इए मिणमय पत्तों से युक्त माणिक्यमहीधर (र्ह्नो का पहाड़) जैसा [हर्ष० ७३] दिखाई देता था। चन्द्रगुप्त मौर्य की भाँति उसके पास भी स्त्री-परिचारिकाएं थीं। एक चंवर **डुलानेवाली स्त्री थी, श्रौर एक पैर द**वाने (चरण-ग्राहिणी) परिचारिका भी थी [हर्ष० ७४]। महाराज प्रभाकरवर्धन की चरण-य्राहिणियों में वलाहिका श्रौर पद्मावती का उक्केख किया गया है श्रौर जब वह वीमार था तव हरिणी, वैदेही, लीलावती, धवलाची, कान्तिमती, कलावती, चारुमति, पाटालिका, इन्दुमती, मालती, श्रावन्ति-का, श्रादि श्रनेकों उपचारिकाएं [हर्ष १६०] उसकी शुश्रृषा मे लगी थीं। रानी यशोवती की भी श्रपनी निजकी परिचा-रिकाएं थीं, जिनमें वेला [हर्ष० १६३] प्रधान प्रतीहारी थी। श्रौर धात्रीसुता सुयात्रा विशेष प्रीति पात्र [हर्ष०१२८] थी। उस-के प्रसव-समय 'श्रपन श्रपने उचित स्थानों पर बैठे हुए श्रौर विविध वनौषधियां लिए इए महान् भिषक्' उसकी शुश्रुषा मी दीर्घाध्वग श्रौर श्रांत तेज़ ऊँट-सवारों (उष्ट्रपाल) को दौड़ाया [हर्ष० १६०]।' इस विधि से संदेश काफ़ी जल्दी पहुँचाये जा सकते थे, यह इस वात से प्रगट होता है कि एक संदेशहर ने श्रासाम से नालन्दा को दो दिन में ही एक पत्र पहुँचाया था [ Life, p. 169]। बाण गुप्तचरों की नियुक्ति का भी निर्देश करता है, जिन्हें वह सर्वगत कहता है।

शासन की वास्तविक पद्धति के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान बहुत नहीं है। सम्राट् के बाद राज्य के प्रधान मन्त्रियों का पद था, जिनसे सम्भवतः मन्त्रिपरिषद् वनी थी। मालूम होता है राज्यवर्धन के राज्यत्व-काल में उसका ममेरा भाई भिएड महामन्त्री रहा होगा, क्योंकि उसके मरने पर उत्तरा-धिकार का निर्णय करने के लिए मन्त्रि-परिषद् की बैठक करने का काम उसी के ऊपर पड़ा । इकट्टा हुए मन्त्रियों को सम्बोधित करते हुए भएिड ने कहा—'त्राज राष्ट्र के भाग्य का निपटारा होने वाला है। वृद्ध महाराज के पुत्र परलोक को सिधार चुके हैं। उनके कनिष्ठ भाई दयालु श्रौर सहृदय हैं, श्रौर दैव कृपा स उनकी प्रकृति ऋत्यन्त कर्तव्यशील श्रीर श्राज्ञा-नुवर्तिनी है । चूँकि वह श्रपने वंश पर दढ़ श्रनुरक्त हैं, श्रतएव प्रजाजन उन पर विश्वास करेंगे। में प्रस्ताव करता हूँ कि वह <mark>श्रपनी श्रपनी समभ</mark> के श्रनुसार श्रपनी राय दे।' इस बात में वे सब सहमत थे श्रौर उन्होंने उसके उज्ज्वल गुणों को स्वीकार किया। इस पर प्रधान मन्त्री श्रोर न्यायाधीश हर्ष के पास गये श्रौर उन्होंने उससे राजकीय श्रधिकार को ब्रह्मण करने की प्रार्थना की । यह विवरण युश्रान च्वाँग ने भी दिया [ Beal, i 211 ], श्रौर इससे यह प्रगट होता है कि राज्य में मन्त्रि-परिषद् का वास्तविक प्रभुत्व था, यहां तक कि राजा का चुनाव भी उनके हाथ में थाँ। सचिवों की प्रभुता का एक श्रौर प्रमाण इस वात से प्रगट होता है कि वे ही उस भ्रान्त नीति के लिये उत्तरदायी थे जिसके कारण राज्यवर्धन की मृत्यु हुई। 'श्रपन मिन्त्रयों की गलती से वह श्रपने श्रापको शत्रु के हाथ समर्पण करने को उद्यत हुश्रा [तत्रैव]। इसका यह श्रमिप्राय है कि उसके मिन्त्रयों ने यह निर्णय किया कि राज्यवर्धन को राजा शशाङ्क के सभा में उपस्थित होने के निमन्त्रण को मानना चाहिए, जहाँ विश्वासघात से उसकी हत्या की गई। युश्रान च्वाँग तो यहाँ तक कहने को तय्यार है कि 'कर्मचारियों का एक श्रधिकृतवर्ग देश को श्रपनी भुट्टी में रक्खे हुए हैं' [Beal, i. 210]।

भिएड राज्यवर्धन का महामन्त्री था यह वात इस से भी स्पष्ट है कि मालवा के विरुद्ध रण-यात्रा करने में श्रकेले उसी को १०,००० श्रश्वारोहियों की सेना समेत राज्यवर्धन के साथ चलने की श्राज्ञा हुई थी [हर्प० १८४]। श्रोर वह मिलन वस्त्रों श्रौर शत्रु के तीरों की श्रानियों से पूरित हृदय से युक्त [हर्प० २२४] होकर, मालवा के राजा की उस सारी सेना को लेकर लौटा, जिसे गज्यवर्धन ने संग्राम में बन्दी किया था [हर्प० २२०]।' वाण ने श्रवन्ति को 'सन्धिविग्रह का

१ इन दिनों राजपद पैतृक नहीं था, इस बात के श्रनेकों उदाहरण हैं। सम्राट् समुद्रगुप्त को उसके पिता ने सिंहासन पर श्रारूढ होने के लिये चुना था श्रोर इस घटना से दूसरे तुल्य कुलजों को बहुत विपाद हुश्रा था। इस विपय में सभ्यों की भी श्रनुमति ली गई थी जैसा कि इलाहाबाद की समुद्रगुप्त-प्रशस्ति में कहा गया है। इसी भाँति समुद्र-गुप्त का उत्तराधिकारी भी उसके द्वारा नियुक्त [तत्परिगृहीत] किया गया था। फ्लीट के नं० ५० लेख [कुमारगुप्त का बिल्सद स्तम्भ वाले लेख] में राजा की सभा को परिषद् कहा गया है।

प्रमुख सचिव (महासिन्धिविष्रहाधिकत)' वर्णन किया है, जिसके द्वारा सम्राद ने श्रपनी घोषणा निकाली थी [हर्ष० १६४]।

राज्य के कतिपय अन्य प्रधान कर्मचारियों का भी उन्लेख मिलता है। सिंहनाद हर्ष का सेनापति, उसके पिता का मित्र श्रौर उमर के श्रत्यन्त ढल जाने पर भी (गतभ्यिष्ठे वयसि वर्त्तमानः) प्रत्येक संयाम में श्रयसर था । हर्ष उसका वड़ा श्रदब करता था जैसा कि उसे श्रपने पिता के मित्र के साथ करना उचित था, श्रौर जव उसने गौड़ के राजा से बदला लेने श्रीर श्रन्य सारे दुर्ललित राजाश्री को सीधा करने का प्रण किया तो सिंहनाद के ही चरण-रज की सौगन्ध खाई (शपाम्या-र्यस्यैव पादपांसुस्पर्शेन-[हर्ष० १६४] ) । कुन्तल ऋश्वारोहियों का प्रधान श्रफ़सर (बृहदश्ववार) था, जो वड़ा कुलीन श्रौर राज्यवर्धन का अनुप्रक्ष्माजन था [हर्ष० १८६] । स्कन्दगृप्त हर्ष की हाथियों की सेना का सेनानी (अशेषगजसाधनाधि-कृत) [हर्ष० १६४] था, सम्भवतः वही श्रफ़सर जिसका वर्णन शिलालेखों में किया गया है, जहां वह दूतक की हैसियत में दिखाई देता है, उसे सम्राद के पट्टों को ले जाने का काम सींपा गया है और उसको 'महाप्रमातार महासामन्त श्री स्कन्दग्रस [Banskhera Copperplate Inscription] कहा गया है। शिलालेखों में अन्न पटलिक अर्थात् 'लेखा रखने वालों' के नाम भी दिये गए हैं, उदाहरण के लिये महा-राज ईश्वरगुप्त (मधुवन पटल में) श्रोर महात्तपटलाधिकरणा-धिकृत महासामन्त महाराज भान या भानु (बांसखेरा पटल में Ep. Ind. iv. 211)। लेखों को खोदन वालों के नाम, जैसे गुर्जर श्रौर ईश्वर, भी दिये गए हैं। श्रन्त में सम्राद के इन शासनों के विषय में कहा गया है कि वे 'महासामन्तों, महा-राजास्रों, दौःसाधनिकों (जिनकी कोई व्याख्या नहीं की गई है), प्रमातारों (जिनकी व्याख्या 'श्राध्यात्मिक सदस्य' की गई है), राज्स्थानीयों, कुमारामात्यों, उपिरकों, विषयपितयों श्रोर व्यवस्थित श्रोर श्रव्यवस्थित सैनिकों (भटचाटों) जैसे भिन्न भिन्न पदों श्रोर श्रेणियों के कर्मचारियों के पास भेजे गये थे। ऊपर कहे हुए महासामन्त श्रोर महाराजा जैसे उच्चपदस्थ कर्मचारियों से परिवृत होने के कारण सम्राद के रूप में हर्ष के उच्चपद का गौरव होता है।

युश्रान च्वांग हमें वतलाता है कि राज-मन्त्री श्रौर साधारण कर्मचारी दोनों ही को वेतन नक्षद नहीं किन्तु जागीरों के रूप में मिलता था, जो उनके नाम पर लगे हुए श्रामों से सुरिच्चत थीं। सम्राद न सरकारी भूमि का एक चतुर्थ श्रंश 'उच्च सार्वजनीन भृत्यवर्ग की वृत्ति के लिए,' श्रौर एक चतुर्थांश 'गवर्नमेंट श्रोर राजकीय पूजा के खर्चों के लिए श्रलग रक्खा हुश्रा था [Watters, i. 176]। हमें यह भी वतलाया गया है कि 'सरकारी नौकरियों पर जो लोग लगाये जाते हैं उन्हें उनके काम के श्रनुसार वेतन दिया जाता है।' 'जब सार्वजनिक कामों के लिए श्रावश्यकता एड़ती है तो लोगों से वरवस मेहनत ली जाती है किन्तु उन्हें उसका मेहनताना दे दिया जाता है। प्रजा वेगार के लिए विवश नहीं की जाती' [Beal, i. 87]।

जहां सिविल सर्विस के लिए माल श्रौर जागीर के रूप में वेतन देने का नियम था, वहां सेना-विभाग को नक़द वेतन देने का नियम जारी किया गया था। सिपाही फ़ौजी श्रावश्यकताश्रों के श्रनुसार भर्ती किये जाते थे। बुलावा भेजने के वाद इनामों की घोषणा की जाती थी, श्रौर फिर रंगरूटों की भर्ती की जाती थी। सीमान्तों की रच्चा करने, दुर्दान्तों को दएड देने श्रौर रात को महल के गिर्द पहरा देने के काम में सेना नियुक्त की जाती थी [Beal i. 87]।

त्रश्रीय सेना के स्थायी वर्ग में रंगरूट उन चुने हुए श्रूरवीरों में से लिये जाते थे जिनका फीज़ी पेशा पुश्तैनी था। इस प्रकार युद्ध-कलाश्रों में व श्रासानी से निपुणता प्राप्त कर सकते थे। शान्ति के समय ये कुलपरम्परागत [मोल] सैनिक महल की रचा के लिए उसके इर्द गिर्द रक्खे जाते थे श्रीर युद्ध-काल में सेना के श्रयभाग में चलते थे।

युत्रान च्वाँग ने उस समय भी भारतीय सेना को उसके चार परम्परागत श्रंगों से युक्क देखा। सेनापित युद्ध के हाथी पर सवार हो कर निकलता था, जिसका शरीर जिरह वक्तर से ढका होता था त्रार दांतों पर नुकीली कीलें रहती थीं। उसके हाथी के नियन्त्रण के लिए उसके प्रत्येक पार्श्व में एक सैनिक होता था।चार घोड़ों से खींचे जाने वाले श्रौर दोनों श्रोर पदातियों से सुरिचत रथ पर भी सेनानी ले जाया जाता था। अश्वारोही श्राक्रमंण को रोकने के लिए अपने आपकी **त्रागे त्रागे फैला देते थे त्रौर इधर** उधर त्राह्माएं ले जाने में बड़े उपयोगी थे। पदाती श्रपनी तीव गति के कारण वचाय के काम में सबसे अञ्छे थे। वेसब छंटे हुए योधा थे। समर 🖁 श्रागे बढ़ती हुई पंक्ति के सन्मुख ट्रूट पड़ने के लिए वे एक लम्बा भाला श्रीर विशाल ढाल श्रीर उनमें से कुछ तलवार या चन्द्रहास भी लिये रहते थे। त्रपनी कुलक्रमागत कुश-लता के कारण वे लड़ाई के सारे हथियारों को चलाने में पूरे सिद्ध हस्त थे। इन हथियारों में भाले, ढाल, धनुष, वास, तलवार, चन्द्रहास, कुठार, तोमर, प्रास, लम्वी वर्छियाँ श्रौर भाँति भाँति के गोफेन [ भिन्दिपाल ] गिनाये गये हैं [ Beal, i, 83; Watters, i. 171] 1

श्रपनी श्रपार सैन्यशिक्ष (जिसमें ६०,००० हाथियों श्रीर १,००,००० घुड़सवारों की स्थायी सेना थी) श्रीर शासन प्रवन्ध के होते हुए भी सम्राद श्रपने विस्तीर्ण साम्राज्य के सब भागों की समान रूप से रज्ञान कर पाताथा। इस बात में उसका शासन एकच्छत्र गुप्तों के शासन की तुलना नहीं कर पाता । उनके राजत्वकाल में चीनी यात्री फाहियान एक वार भी लुटेरों से तंग हुए विना पूर्ण रज्ञा के साथ भारतवर्ष में घूमा था ( सन् ४०४-११ ई० ), किन्तु हर्ष के राजकाल में फाहियान के उत्तराधिकारी युश्रान च्वाँग, के भाग्य में इस प्रकार का सुख नहीं वदा था। एक बार पंजाब में चन्द्रभागा (चिनाव) को पार करने श्रीर शाकल नगर से बिदा होने के बाद उसे एक पलाश के जंगल से होकर जाना पड़ा जहाँ पचास लुटेरों का एक गिरोह उस पर द्रुट पड़ा, उन्होंने उसके सारे वस्त्र श्रौर मालमता छीन लिया श्रीर हाथ में तलवारें लेकर उसका पीछा किया यहाँ तक कि श्रन्त में एक खेत जोतते हुए ब्राह्मण ने, शंख श्रौर ढोल बजा कर जिससे वहाँ पर श्रस्सी हथियारवंद श्रादमी इकदठा हो गये, उसको बचाया [ Life p.73]। एक दूसरे श्रवसर पर हर्ष के साम्राज्य की राजधानी से श्रनतिदूर, उक्क यात्री श्रयोध्या से बिदा होकर श्रस्सी श्रन्य मुसाफिरों के साथ गंगा जी में एक नाव पर यात्रा कर रहा था। तब दस लुटेरी नार्वे उसके जहाज़ को खींच कर किनारे पर ले गई। फिर युश्रान च्वाँग की त्राकृति से मुग्ध होकर श्रीर उसे श्रपनी देवी दुर्गा के लिए उत्तम वाल समभ कर उन दस्युश्रों ने उसको धर पकड़ा श्रीर उसे वेदी से बांध दिया; वे श्रपनी छुरियों को पैना रहे थे **ऋौर यात्री श्रपनी श्रन्तिम प्रार्थना कर**ेरहा था। इतनें में एक भयंकर त्फ़ान श्राया श्रीर दस्युश्रों का हृदय दुहल उठा; वे समभे देवता कुपित हो गये हैं, श्रतएव उन्होंने उसके बन्धन खोल दिये श्रीर बाद को उसके शिष्य .हो गये ितत्रैव pp. 87 f. ]। उसकी वापिसी यात्रा में, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सम्राद ने उसकी सुरत्ता के लिए उत्तर भारत के एक राजा के अधिष्ठातृत्व में एक फ़ोजी रच्चकवर्ग तैनात कर दिया था। पर हमें बात होता है कि सिंहपुर (केतास) श्रीर तच्चिश्वला के बीच के देश में 'लुटेरों का दौरदौरा था' श्रीर यात्री श्रीर उसके साथियों को निरन्तर यही उर लगा रहता था कि न जाने मार्ग में कहाँ पर लूट लिये जांय। [तत्रैच,, p. 191। बाण ने भी तत्कालीन श्ररचित दशा को संकेत से स्चित किया है: वह हमें ऐसे श्रामीणों की बात बताता है जो 'श्रपने पके हुए धान्य के लूटे जाने से उदास हो कर श्रीर श्रपनी दशाश्रों पर श्रांस् बहाते हुए यह कह कर श्रपने जीवन को संशय में डाल कर पास से निकलते हुए सम्राद की निन्दा कर रहे थे—"कहाँ है राजा? क्या श्रिधकार है उसको राजा बनने का? कैसा राजा है वह?—(क राजा? कुतः राजा? कीहशो वा राजा?)" [हर्ष० २१२]; श्रीर वह हमें कर उधानेवालों (भोगपति) श्रीर पुलिस के श्रादमियों (चाट) के विरुद्ध शिकायतों की वात भी बतलाता है।

उत्पात के ये कितपय उदाहरण जनसमृह की स्वाभाविक दशा के द्यांत नहीं हैं। स्वयं युत्रान च्वांग इस वात को मानता है कि 'चूंकि राजकाज नेकी के साथ होता है श्रीर लोग श्रापस में हिल मिल कर रहते हैं, श्रपराधी मनुष्यों की संख्या कम है।' भारतवर्ष के लोगों के चित्र का श्रनुमान वह इस प्रकार करता है—' वे उतावली श्रीर चश्चल प्रकृति के हैं किन्तु उनके नैतिक सिद्धान्त पवित्र हैं। वे किसी वस्तु को कभी श्रन्याय से नहीं लेंगे श्रीर वे न्यायानुसार जितना होना चाहिये उससे भी श्रधिक वैतसी वृति श्रर्थात् नम्रता का श्राश्रय लेते हैं। वे श्रगले जन्म में पापों का फल भोगने से उरते हैं, श्रीर इसी जन्म में श्राचरण का क्या फल होगा इस श्रोर से कुछ उदासीन रहते हैं। वे किसी के साथ छल नहीं करते श्रीर शपथपूर्वक शिरोधार्य किये हुए कर्तव्य-कमीं

का निभाते हैं।'

ऐसे शान्ति-प्रेमी, क़ानून पर चलने वाले ऋौर सदाचारी लोगों में दएडविधान-सम्बन्धी शासन में कोई ऋधिक कठि-नाई उपस्थित नहीं होती थी। क़ानून के उल्लङ्घन प्रायः वहुत नहीं होते थे; फिर भी हम राजात्रों के विरुद्ध पद-यन्त्रों की उर्चा सुनते ही हैं। स्वयं हुए के विरुद्ध एक षड्यन्त्र रचा गया था, जिसका निर्देश पहले किया जा चुका है। विद्रोह का इएड कोई शारीरिक सजा नहीं प्रत्युत यावज्जीवन कारावास था। 'सामाजिक सदाचार के प्रतिकृत अपराधों का, राजद्रोह हा श्रोर प्रजा के लिये श्रयोग्य श्राचरण का दएड या तो श्रङ्गभङ्ग कर देना है या अपराधी को देश निकाला करके किसी दूसरे नुल्क या वीहड़ वन में भेज देना है। **त्र्यन्य श्र**पराधों का गयश्चित्त रुपया देकर किया जा सकता है।' दिव्य परीचा ं सत्यासत्य का निर्णय करने की प्रथा भी प्रचलित थी Watters. i. 171-2]। वाण शुभ श्रवसरों पर कारावास ें क़ैदियों को छोड़ने की प्रथा का उन्लेख करता है। इस मकार हर्ष के जन्म के उपलज्ञ में क़ैदियों को बन्धन से मुक्क किया गया था [हर्ष० १२६] । वाण के त्र्रानुसार धर्माधिकार प्रीमांसकों के हाथ में था हिर्प० ७८]।

दगड विधान की इस कठोरता के होते हुए भी गवर्नमेंट
पुत्रान च्वांग के अनुसार 'उदार' थी अर्थात् उसका सञ्चालन
स्यापूर्ण सिद्धान्तों के आधार पर होता था। लोगों की
स्वाधीनता और सम्पत्ति का अपहरण नहीं होता था। वह
लिखता है कि 'सरकारी आवश्यकताएं थोड़ी हैं, कुटुम्बों का
जखा-जोखा नहीं रक्खा जाता और कोई आदमी बेगार देने को
सध्य नहीं हैं। कर वहुत हल्का होने और बेगार में बहुत
हम काम लिये जान के कारण हर एक ब्यिक्त अपने पुश्तैनी
स्था को कायम रखता है और अपनी पैतृक जायदाद की

देख रेख करता है। इसका श्रिभिष्राय सम्भवतः यह है कि लोग केन्द्रीय श्रिथिकारियों के उस हस्ताचेष श्रीर नियन्त्रण से स्वतन्त्र थे जिसके कारण एकतन्त्र राज्यों की शासन पद्धति में स्थानीय स्वाधीनता श्रीर स्वराज्य का गला घोटा जाता है।

चूँकि केन्द्रीय सरकार ने, जहां तक हो सका, प्रजा के शासन को उसी के ऊपर छोड़ दिया था, इस लिये उसको सम्हालने के लिये वहुत हल्का कर दरकार होता था श्रीर शासकवर्ग को थोड़ी सी श्राय से सन्तोप हो जाता था। श्राय का मुख्य स्नात जैसा कि उल्लेख किया गया है, ज़मीन की उपज से था जो परम्परागत श्रादर्श के श्रवुसार फसल का छठा श्रंश होता था [देखा मनुस्मृति श्र० ७ श्लो० १३०, १३१: श्र० ५ श्लोक ३०० ]। वाणिज्य व्यापार से भी श्राय की उपलब्धि होती थी: धाटों श्रीर सीमाश्रों पर हलके महसूल लगाये जाते थे [तत्रैव १७६ ]। श्राय के श्रन्य स्नोतों के सम्बन्ध में, शिलालखों से प्राप्त थोड़े से विवरण को छोड़कर हमें कोई ज्ञान नहीं है। मधुवन पट्टे से प्रगट होता है कि गांव से मिलने वाले राजशुल्कों में तुल्यमेय श्र्थात् विकी हुई वस्तुश्लों के तोल श्लोर माप पर निर्भर कर श्लोर भाग-भोग-कर-हिरएयादि श्रर्थात् उपज का श्लंश, नक्रद चुकौती श्लीर दूसरी श्लामदनियाँ शामिल थीं।

हुष के शासन की उदारता उसके व्यय से उतनी ही प्रमाणित होती है जितनी उसके हल्के कर-प्रहण से। 'सरकारी ज़मीन (जो सम्राद की श्राय का मुख्य स्नोत थी ) चार भागों में वंटी हुई है: एक भाग गवर्नमेण्ट श्रोर राजकीय पूजा के खर्चों के लिये है, एक उच्चपदाधिकृत सरकारी नौकरों के रखने के लिये है, एक उच्च विद्वानों के पुरस्कार

के लिए च्रौर एक विविध सम्प्रदायों को दान देने के लिये है' [तत्रैव ]।

शासन की सुव्यस्थित हालत का पता इससे भी लगता है कि लेखेजोखों श्रोर वृत्तान्तों का एक पृथक् विभाग रक्खा गया था। 'श्रधिकारियों के इतिवृत्तों श्रोर सरकारी काग्रज़ों' में भले बुरे दोनों ईमानदारी से लिखे जाते हैं', श्रोर 'जनता की सम्पत्ति श्रोर विपत्ति की घटनाश्रों का ब्योरेवार विवरण दिया जाता है' [ तत्रैव, 153]।

त्राम्य शासन की कुछ भलक हम को हर्षचरित से उपलब्ध होती हैं। जब सम्राद एक गाँव से होकर जा रहा था
तो गाँव का पटवारी (श्रक्तपटिलक-अर्थात् पट्टों का रखने
वाला) अपने सारे लेखकों (करिए) के टोल को लेकर
उपस्थित हुआ और उसने कहा—'हे श्रवन्ध्यशासन देव, इस
दिवस के लिए हमें भी कुछ श्राक्षा प्रदान करें।' फिर उसने
'एक नई बनी हुई, वृषभमूर्ति से श्रक्कित (जो सम्भवतः
राज घराने की शैव पूजा की द्योतक थी) सोने की मुद्रा भेंट
की जिस से राजकीय शासन मुद्रित किया गया [हर्ष० २०३]
यहाँ पर यह उल्लेख कर देना उचित होगा कि हर्ष के शिलालेख में भी महाच्चपटलाधिकरणाधिकत, 'वह श्रादमी जो
प्रधान श्रच्चपटल के पद पर नियुक्क किया गया है' ऐसा
वचन श्राता है।

यहाँ तक हर्ष की शासन-पद्धति के विषय में, जैसा स्वयं उसके जीवन श्रोर उसके समय के लेखों से ज्ञात, होता है, वर्णन किया गया। पर श्रपने इस ज्ञान की पूर्ति हम उस युग के श्रन्य लेखों से तथा गुप्त राजाश्रों श्रीर उनके उत्तराधि-कारियों के शिलालेखों से भी कर सकते हैं, जिनमें हमें उन्हीं भावों, जीवन-प्रवाह श्रीर संस्थाश्रों के दर्शन होते हैं जो हर्ष

के संमय तक .श्रोर उसके उत्तरकाल में भी जारी रहीं। इस सम्बन्ध में इस युग के समस्त शिलालेख श्रृनुशीलन करने योग्य हैं, क्यों कि उनसे हमें उस शासन-पद्धति का जीता-जागता साङ्गोपाङ्ग पूर्ण चित्रण देखने को मिलता है जिसकी छत्रच्छाया में, जैसा कि सब इति-हासझे मानते हैं, गुप्त सम्राटों से लेकर हर्ष के समय तक की चार सौ वर्षों की सुदीर्घ श्रविध में भारतवर्ष ने एक श्रत्यन्त समृद्ध श्रौर प्रशान्त शासन का श्रच्छा परिचय प्राप्त किया।

शिलालेखों में सम्राद श्रीर राजाधिराज के लिए प्रयुक्त उपाधियों में <u>परमभट्टारक महाराजाधिराज</u> [ जो हर्ष के लिए उसके शिलालेखों में प्रयुक्त की गई हैं ], <u>परमेश्वर</u> (फ्रीट के Gupta Inscriptions नं० ४६ में ) सम्राद (नं० ३३, तत्रैव), <u>एकाधिराज</u> (नं० ३२), <u>परमदैवत</u> (कुमारगुप्त प्रथम के दामोदरपुर ताम्रपत्र लेखों में, Ep. Ind. xv. 113) श्रीर चक्रवर्ती (फ्रीट का नं० ३६) उन्नेख योग्य हैं।

सम्राद् सामन्त राजाश्रों के मण्डल का केन्द्र था, जो उसके तन्त्र से सम्बद्ध थे श्रीर उपग्रहों की भांति उसके चारों श्रोर घूमते थे। इनकी भी, महाराज, महासामन्त महाप्रतिहार, महादण्डनायक, श्रीर महाकर्ताकृतिक जैसी,

१ उदाहरणार्थ विन्सेंट स्थिथ के मत में 'प्राच्य पद्धति के श्रनुसार भारतवर्ष पर जैसा उत्तम शासन चन्द्रगुप्त द्वितीय ने किया उससे श्रच्छा कभी किसा ने नहीं किया'।

२ रतावली में हर्ष ने सम्राट् को सार्वभौम की उपाधि दी है [ भक्क ४ ]।

कुछ विशेष उपाधियां थीं, जिनमें सव की सब, उदाहरण के लिए हम बलभी के ध्रुवसेन प्रथम (सन् ४३४ ई०) के लिए प्रयुक्त की हुई पाते हैं। [IA.iv. 105]। हम पहले देख चुके हैं कि ये सामन्त राजा सदैव श्रुपने श्रधीश्वर हर्प की टहलवरदारी में हाज़िर रहते थे, श्रीर यही नहीं किन्तु उसकी श्रीर से युद्धों में भी लड़ते थे। पद में सामन्तों से श्रिविक ऊंचे राजा प्रस्तन नुपति थे, जिनका उल्लेख समुद्रगुप्त की इलाहावाद-प्रशस्ति में है।

सामन्त राजात्रों में से कभी कभी शासन के उच्चाित उच्च कमचारी नियुक्त किये जाते थे। एक लेख में कभेचारियों के पद का कम सामन्त-भोगिक-विषयपित इस प्रकार दिया गया है [जयभट द्वितीय का पट्टा, IA, V. 119]। हर्ष के वांसखेरा लेख में महासामन्त महाराज भान का और मधुवन लेख में महासामन्त स्कन्दगुप्त और सामन्त महाराज ईश्वरगुप्त का सम्राट के कर्मचारियों के रूप में उन्नेख किया गया है।

शिलालेखों में कर्मचारियों का श्रोर वे जिनमें नियुक्त किये जाते थे उन शासन के विभागों का क्रम दिया गया है।

साम्राज्यान्तर्गत देश राज्य (फ्लीट का नं० ४४) राष्ट्र. देश या म्राउल कहलाता था [उद्धरणों के लिए फ्लीट को देखों]। वह बहुत से शासन-सम्बन्धी विषय-विभागों के मिलने से बना था, जो शिलालेखों में सदा एक जैसे नहीं हैं। ऊंचे से नीचे की श्रोर वे निम्न प्रकार से मिलते हैं—भुक्ति—विषय-ग्राम। दामादरपुर से प्राप्त पटलों से [Damodarpur Plates] ज्ञात होता है कि गुप्त साम्राज्य बहुत सी भुक्तियों या प्रान्तों में वँटा हुश्रा था, जिनमें से एक का

नाम पुराड्रवधन भुक्ति दिया गया है, जो स्वयं यहुत से विपयों में वंटी हुई थी जिनमें से एक का नाम कोटिवर्ष है (सम्भवतः राजशाही, दिनाजपुर, माल्दा श्रोर वोगरा ज़िलों के कुछ हिस्से)। विषय का प्रधान स्थान श्रिधष्ठान या नगर कहलाता था। सन् ७६६ के एक शिलालेख में (फ्रीट का नं० ३६) श्राम-पठक-श्राहार (जो विषय का ही नामान्तर है श्रोर पहले पहल अशोक के लेखों में प्रयुक्त हुश्रा है) यह कम दिया गया है। अन्य शिलालेख श्राम को सन्तक या पेठ का हिस्सा मानते हैं (देखो फ्रीट)। हर्ष का मधुवन लेख सोमकुन्दका श्राम को श्रावस्ती की भुक्ति में कुएडधानी विषय के अन्तर्गत वतलाता है; श्रीर वांसंखरा पटल उसके साम्राज्य में श्राहच्छत्र भुक्ति का उन्नख करता है।

श्रव हम उन कर्मचारियों का विचार करेंगे जो शिलालेखों में इन शासन-सम्बन्धी विभागों के लिए निर्णीत किये गय हैं। सब से पहले दामोदरपुर शिलालेखों में सूबे का गवर्नर श्राता है जिसकी उपाधि उपिक-महाराज है। इस सब से ऊँचे पद पर कभी कभी स्वयं राजा का लड़का भी नियुक्त किया जाता था। मौर्य सम्राटों की पद्धति का श्रवुकरण करते हुए सम्राद भानुगुप्त ने श्रपने पुत्र देवभद्दारक को, जिसे शिलालेख में [Ep. Ind. xv. 142] उपिक महाराज राजपुत्र की उपाधि दी गई है, पुराड़वर्धन नाम के सूबे या भुक्ति का प्रधान नियुक्त किया। गवर्नर के लिये गोप्ता [फ्रीट का नं० १४], भोगिक (जिसका पहले

१ गुप्त साम्राज्य की भुक्तियों के कुछ नाम शिलालेखों में दिये हुए हैं; उदाहरण के लिए, तीरभुक्ति, पुणड्वर्धनभुक्ति स्रोर नगरभुक्ति। र 'सर्वेषु देशेषु विधाय गोप्तृन्।' यहां देश शब्द सूर्वे या भुक्ति

निर्देश किया जा चुका है ), भोगपित [हर्षचरित पृ० २१२] राजस्थानीय (जिसका शब्दार्थ राजा का प्रतिनिधि या वायसराय है ), राष्ट्रिय (रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में) श्रीर राष्ट्रपित [IA, vii. 63] श्रादि संश्लापं भी प्रयुक्त हुई हैं।

सूबे का गवर्नर श्रपने श्रधीन कर्मचारियों को नियुक्त करता था, जिन्हें तिन्नयुक्ताः कहा गया है। वह श्रपने विषयपित (श्रथवा डिविज़न के किमश्नर) को नियुक्त करता था जिसके लिए दामोदरपुर के लेखों में कुमारामात्ये [जिस का शब्दार्थ राजामात्य से भिन्न प्रान्तीय गोप्ता राजकुमार का मन्त्री समभना चाहिए (फ्रीट का नं० ४६)] श्रौर श्रायुक्तक की उपाधियों का प्रयोग किया गया है। श्रायुक्तक शब्द हर्षचितित में भी श्राया है [हर्ष० २१२]। हमें श्रायुक्तपुरुष [समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तम्भ लेख में] श्रौर विनियुक्तक [फ्रीट का नं० ३८, जहां उसकी श्रवर स्थिति को सूचित करने के लिए उसका उक्लेख श्रायुक्तकों के बाद किया गया है] पद भी मिलते हैं। सम्भवतः ये सभी सरकारी नौकरों के लिए सामान्य पद थे [श्रशोक के शिलालेखों के युक्तों से तुलना

के लिए श्राया है; इस प्रयोग के श्रन्य उदाहरण गुप्त शिलालेखों के सुकुलिदेश, सुराष्ट्देश, श्रोर दभालादेश हैं। इसी प्रकार कभी कभी विषय के लिए प्रदेश शब्द प्रयुक्त किया गया है, उदाहरण के लिए समुद्रगुप्त के एरन शिलालेख में श्रीरिकिण को प्रदेश कहा गया है।

२ बसाद मुहर पर के लेख में इस श्रोहदे का पूरा नाम युवराजपादीयकुमारामात्याधिकरण, मिलता है ।

करो ]। हर्ष के मधुवन पटल में ऊँचे कर्मचारियों की निम्नि लिखित सूची दी गई है— महासामन्त, महाराज, हौःसाध-साधिनक, प्रमातार, राजस्थानीय, कुमारामात्य, उपरिक श्रौर विषयपित ।

जैसा पहले कहा जा चुका है विषयपतियों के सदर मुकाम त्र्राधिष्ठानों में होते थे, जिनमें उनके श्रपने श्रधिकरण, दफ्तर श्रौर न्यायालय, स्थित थे। वसाढ़ मुहरों में एक के लेख में वैशाली के ज़िला दफ्तर (वैशाल्याधिष्ठानाधिकरण) का उल्लेख किया गया है। हमें द्राङ्गिकों अध्या नगर के मजिस्ट्रेटों का श्रौर प्रान्तीय शासक का श्रपने पुत्र को नगर का श्रध्यत्त नियुक्त करने का वृत्तान्त भी मिलता है [नं० १४]। स्थानीय स्वायत्त शासन के श्रिधिकारिवर्ग में निम्नलिखित कर्मचारी थे जिनकी चर्चा भिन्न भिन्न शिलालेखों में की गई है—महत्तर ( गांव के मुखिया हर्ष० २१२ ), श्रष्टकुलाधिकरण<sup>9</sup> (सम्भवतः गांव में श्राट कुलों या कुटुम्बों के समुदायों की देख रेख करने वाले श्रफ़सर), श्रौर श्रामिक (गांव के प्रधान या त्रामर्गा) (दामोदरपुर पटल)ः <u>शौल्कि</u>क (चुंगी या महसूल लेनेवाले) गौहिमक (जंगलों या शायद दुर्गों की देख-रेख करने वाले, मनु ने गुल्म शब्द को दुर्ग के श्रर्थ में प्रयुक्त किया है); श्रौर श्रग्रहारिक ( श्रग्रहारों श्रर्थात् देवताश्रों श्रोर ब्राह्मणों को समर्पण किये हुए गांवों की देख-रेख करने वाले) [फ़्रीट का नं० १२ ऋौर हर्षचरित पृष्ठ २१२]; ध्रवाधिकरण (भूमि-कर का काम सम्हालनेवाले)

१ बागा ने 'पञ्चकुलः श्रध्यत्तः' का वर्णन किया है।

[फ़्रीट का नं० ३८]; भागडागाराधिकत, अर्थात् कोशाध्यच  $[E\rho, Ind, xii, 75]$ ; तलवाटक, सम्भवतः गांव का पटवारी [फ़्रीट को नं० ४६]; कर उघानेवाला, जिसे भास्करवर्मा के के एक शिलालेख में उत्खेटियत कहा गया है  $[Ep.\ Ind.$ xii, 75] श्रीर श्रन्त में, पटवारी जिनके लेखा-जोखा रखने पर शासन की स्थिरता निर्भर थी और जिन्हें (दामोदरपुर शिलालेखों में) पुस्तपाल श्रोर हुर्पचारत में (पृ० ४२) पुस्तकृत कहा गया है: तथा अन्नपटीलक जो वन्दोबस्त के दक्ष्तर में जिसे श्रद्धपटल कहते थे. उस विभाग के प्रधान. महाच्चपटलिक, के नींचे काम करते थे (फ़्रीट के नं० ३६ ऋौर ६०) । लेखे जोखों के विभाग में व मुहर्रिर शामिल थे जो लेख या दस्तावेज़ लिपिबद्ध करते थे । लिखनेवाल दिविर (नं० २७), स्रौर लेखक (नं० ८०, तत्रैब) कहलाते थे। दस्तावेजीं की संज्ञा करण थी जो एक कर्राणक या रजिस्ट्रार के यहां जमा रहते थे। जैसा पहले आ चुका है, हर्षचरित में मुहर्रिर को करिए कहा गया है। दस्तावज़ का मज़मून तैय्यार करनेवाला श्रफ़सर कर्त्व (फ़्रीट का नं० प्य शासियत (भास्करवर्मा का शिलालेख, Ep. Ind. xii. 75) कहलाता था। इन पुस्तपालों का कर्तव्य था कि ज़मीन की मिलकियत श्रीर सीमात्रों को जानें श्रीर उसके क्रयविकय की दशा में प्रमाण दें कि 'इस ज़मीन के दिये जाने में कोई ऐतराज़ नहीं हैं' (दामोदरपुर नाम्रपत्र १ ऋौर २) या यह कि '(दािखल-स्नारिज की) ऋर्ज़ी ठीक हैं' (तत्रैव, ३)। उनके प्रमाण के श्राधार पर ही गवर्नमेंट ज़मीन के वेचने की मंजूरी देने को तैय्यार होती थी। दामोदरपुर लेखों से प्रगट होता है कि जमीन के दाखिलखारिज से सम्बन्ध रखने वाली का- रवांद्रयों की जांच-पड़ताल (प्रत्येवत्त्त्ण्) में अन्य प्रामीण अफ़सरों अर्थात् महत्तरों, अष्टकुलाधिकरणों और प्रामिकों से भी परामर्श किया जाता था। विशेष अधिकार्ग से युक्त इन अफ़सरों के अतिरिक्त ऐसे भी अफ़सर थे जिन्हें सर्वाध्यत्त अर्थात् 'जनरल सुपरिन्टेएडेएट' (फ़्रीट का नं० ४४) कहा गया है; उनके दफ़तरों में उच कुल में पदा हुए कर्मचारी नियुक्त किये जाते थे, जिसका कारण प्रत्यत्तत्त्या उनके काम का उत्तरदायित्व था। हुर्पचरित में भी पृ० २२७ पर अध्यत्त्रों का उन्नेख किया गया है।

इन अफ़सरों के अतिरिक्त प्रवन्ध में सहायता देने के लिए स्थानीय स्वायत्त शासन में ग्रेर सरकारी श्रंश के लिए भी स्थान रक्खा गया था । विषयपति एक सलाहकारों की सभा की सहायता से शासन करता था (पुरोगे संव्यवहराति) जिस के सदस्य ये थेः—(१) नगर-श्रेष्ठी, जो शायद नगर का प्राते-निधि था: (२) सार्थवाह, जो वाणिज्य-श्रेणियों का प्रतिनिधि था ; (३) प्रथम-कुलिक, जो शिल्पियों का प्रतिनिधि था : श्रीर (४) प्रथम-कायस्थ, जो कायस्थीं या लेखकों का प्रतिनिधि था श्रौर उपयोगी दस्तावेजों के विषय में निपुण था [ दामो-दरपुर पटल लेख ] । मधुवन पटल में हुर्प श्रपन सारे प्रधान कर्म चारियों के सामने जिनका उत्लेख पहले किया जा चुका है, श्रोर साथ ही 'ब्यवस्थित श्रोर श्रव्यवस्थित सैनिकों, सेव-कों श्रोर दूसरे लोगों के सामने श्रीर उस जगह के रहनेवालों' (भट चाट सेवकादीन प्रतिवासिजनपदांश्च) के सन्मुख, इन सब को साइन करके दो ऋग्वेदी और सामवेदी ब्राह्मणों को एक श्रग्रहार देने की घोषणा करता है । इस प्रकार सम्राद क एकच्छत्र शासन में लोक प्रतिनिधि शासन का मिश्रण होने से सरसता का पुट श्रा गई थी।

जब राजा इस प्रकार की श्रपनी श्राक्षाश्रों को श्राप सुनाता था तो वे स्वमुखाक्षाएं कहलाती थीं। कभी कभी राजा स्वयं उन पर हस्ताचर करता था। बांसखेरा पट्टे पर स्वयं हर्ष ने हस्ताचर किये हैं श्रीर उसमें कहा गया दै कि यह शासन 'मेरे श्रपने हस्ताचर श्रीर मुहर के साथ दिया गया है'' (स्वहस्तो मम महाराजाधिराज श्रीहर्षस्य)।

किन्तु राजा की श्राक्षाएं श्रधिकतर दूतकों, दूतों या श्राक्षा-दापकों के द्वारा स्थानीय श्रफ्तसरों के पास पहुँचाई जाती थीं जो श्रावश्यक पट्टा लिखकर दानपात्र को या उन पार्टियों को देते थे जिनका उससे सरोकार हो [निदर्शनों के लिए फ़्रीट को देखो ]। इस प्रकार राजा का 'मुख्या' होने के कारण दूत का पद वड़े विश्वास श्रीर जिम्मेवारी का पद था श्रीर तद्नुसार वह राजस्थानीय या उपरिक्ष के श्रोहदे के ऊँचे कर्म-वारियों को दिया जाता था [तत्रेव]। ज़मीन के दान की स्वीकृति देनेवाले राजकीय शासन प्रायः ताम्रपत्रों पर खोदे जाते थे श्रीर खोदनेवाला सेक्यकार कहलाता था [Ep. Ind. xii. 75]।

श्रन्य सिविल श्रफ्तसरों में उनका उल्लेख कर देना उचित होगा जो राजपरिवार से संलग्न थे, श्रर्थात् <u>प्रतीहार, महा-</u> प्रतीहार (महल का प्रधान रत्तक या द्वारपाल), <u>विनयासुर</u> जिसका काम राजा को श्रागन्तुकों की खबर देना श्रीर उन्हें उसके पास पहुँचाना प्रतीत होता है [ Arch Sur. Rep., 1903, p. 102], स्थपतिसम्राट, सम्भवतः श्रन्तःपुर की देख-

९ बाग श्रंगुलिमुदा को शासनवलय कहता है।

२ बाण प्रतीहार को उत्सारण श्रीर कञ्चुकी को प्रतीहार, उत्सारक प्रीर समुत्सारक कहता है।

रेख करनेवाला. [फ़्रीट का नं० २६; मिलाईये श्रशोक के लेखों में वर्णित स्त्री-श्रध्यच-महामात्र ], प्रतिनर्तक [फ़्रीट, नं० ३६] श्रर्थात् चारण या भाट श्रीर इन्हीं जैसे श्रन्य।

कानून श्रीर व्यवस्था बनाये रखने के लिए भी फ़ोजी श्रीर कार्यनिर्वाहक श्रफ्तसर दरकार होते थे। उच्च कर्मचारियों में निम्नलिखित श्रधिकारी शामिल थे,—महाबलाधिकत श्रीर बलाधिकत जो हर्षचिरित [ए० २०४] में भी प्रयुक्त किये गये हैं; महाबलाध्यत्त, श्रीर बलाध्यत्त; भटाश्वपित, श्र्यात् पदातियों श्रीर श्रश्वारोहियों का सेनानी (जिसका उन्नेख एक बसाढ़ मुद्रा-लेख में किया गया है; कदुक [हाथियों का सेनानी, जिसका वर्णन हर्षचिरित ए० २०४ में किया गया है]; श्रीर बृहद्श्ववार, 'श्रश्वारोहियों का प्रधान श्रफ्तसर (जिसका उन्नेख बाण ने किया है); महासन्धिविग्रहिक (शान्ति श्रीर संग्राम का निश्चय करनेवाला श्रफ्तसर, सम्भवतः विदेश-सचिव) श्रीर सन्धिविग्रहिक [हर्षचिरत ए०१६४]; महास्विद्यात्वक श्रीर सर्वद्रहनायक; महाद्रग्डनायक (चिक्क जिस्त स्वार्ण करनेवाला प्रमुख श्रफ्तसर); द्रग्डपा-

<sup>1</sup> महाद्रावनायक गुप्त श्रीर उत्तरकालीन शिलालेखों के सब से श्राधिक प्रचलित शब्दों में से एक है श्रीर कई शताब्दियों तक (चौथी शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक जैसा कि नीचे दिखलाया गया है) प्रयुक्त होता रहा श्रीर इससे प्राचीनतर काल में भी इसके श्रस्तित्व का पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कुशान सम्राट् हुविष्क के एक मथुरा शिलालेख में भी यह मिलता है [Inscription No. 3 in JRAS, 1924, p. 402 जहां इस लेख का पं॰ दया राम साहनी ने संशोधित पाठ दिया है।

शिक(पुलिसवाला), द्रारेडक श्रीर चौरोद्धराणिक (चोरों का पता लगानेवाले श्रफ्तसर) [निदर्शन के लिए देखो फ्लीट, विशेष करके नं० ४६]। बसाढ़ मुद्राश्रों में से एक में युद्ध श्राफ़िस के लिए एक पृथक कोशाध्यच्च (रण-भारडागाराधिकरण), श्रीर विनय श्रीर सदाचार की स्थापना के लिए एक कार्यवाहक श्रफ़सर (विनयस्थितस्थापक का उन्नेख किया गया है। वह एक प्रान्तिक श्रफ़सर था, जिसके विषय में इस मुद्रालेख में कहा गया है कि वह सारे तिरहुत (तीरभुक्ति) प्रान्त के लिये गुण-दाप-विवेचक नियुक्त किया गया था। हर्षचरित में 'सिपाहियों के डेरों के श्रध्यचों' की चर्चा की गई है जो पाटीपित कहलाते थे, [ए० २०४], श्रीर साथ ही रात को चौकसी करने वाली स्थियों (यामचेटियों) का भी ज़िक है [ए० २०४]।

इन ऊंचे श्रोहदों में से कभी कभी कई पद मिला कर एक ही व्यक्ति को दिय जाते थे। समुद्रगुप्त की श्रधीनता में हरिपेण एक साथ ही उसका सान्धिवग्रहिक, कुमारामात्य श्रीर महादग्डनाक भी था। वे कभी कभी कुलक्रमागत भी होते थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय के श्रधीन सचिव (विदेशी मंत्री) के पद पर श्रीर कुमारगुप्त प्रथम के श्रधीन दशपुर के गोप्ता [गर्वनर] के पद पर पेतृक श्रफसर थे। [फ़ीट के नं० ६ श्रीर १८]।

श्रव हम श्राधिक व्यवस्था श्रौर विशेष करके श्राय के स्नोतों से सम्वन्ध रखनेवाली प्रमाण-सामग्री पर विचार करेंगे। श्राय के स्नोतों का चयन उनशिलालेखों से किया जा सकता है जिनमें उस समय के भूमि-सम्बन्धी दानों का लेखां है। इसके लिए हम सन् ४७१ श्रीर ७६६ ई० के दो पटल नमूने के बतौर ले सकते हैं। यह काल ही हर्ष का युग है (फ़्रीट के नं० ३८ श्रीर ३१)। पहले में श्राय के स्रोतों का उल्लेख इस प्रकार है—(१) उद्रङ्ग, सम्भवतः भूमि-कर; (२) उपारिकर, वह कर जो उन किसानों पर लगाया जाता था जिनके जुमीन पर मिलकियत सम्बन्धी स्वत्व नहीं होते थे: (३) वात (इसकी कोई व्याख्या नहीं दी गई है); (४) भूत (सम्भवतः वात से भिन्न उपज)ः (४) धान्यः (६) हिरएय (सोना) श्यकता पड़ने पर ली जानेवाली वेगार), जिनमें दूसरे शिलालेख में ये श्रौर जोड़ दिये गये हैं—(६) दशापराध [ दस श्रपराधों के कारण लिए जानेवाले जुर्माने श्रर्थात् (श्र) चोरी, जारी श्रौर हत्या के तीन शारीरिक श्रपराधः (ब) कठोर वचन, मिथ्यावचन, श्रपमानसूचक वचन श्रौर वेतुके वचनों के चार वाचिक भ्रपराध; श्रौर (स) दूसरे के माल का लालच करना, पाप का चिन्तन करना श्रौर जो श्रसत् है उसकी भक्ति, ये तीन मानसिक श्रपराध]: (१०) भोग; (११) भाग (हिस्सा) । राज्य की श्रोर से किसी गाँव पर कौन कौन से बन्धन होते थे यह बात फ़्रीट के गुप्त शिला-लेखों के नं० ४४ से भली भाँति सूचित हो जाती है, यद्यपि वहाँ वे एक ऐसे गाँव के विषय में निषेध के रूप में कहे गये हैं जो राजा के पट्टे के द्वारा इन करों से मुक्क हो गया था; लिखा है- 'उसे कर न देने पड़ेंगे (श्रकारदायी); वह व्यव-स्थित सैनिकों (भट) श्रौर पुलिस (चाट) से तंग न किया जायेगा; उसे श्रपनी गायों श्रार वैलों की वृद्धि का हिस्सा न देना पड़ेगा; श्रौर न श्रपने फूलों या दूध, चरागाहों,

चमड़े श्रौर कोयले की उपज का हिस्सा; न नमक या ऊदे नमक पर. कय श्रौर विकय पर श्रथवा खानों की उपज पर कोई कर देने पड़ेंगे; उसे वेगार न देनी पड़ेंगी, श्रपने छिप हुए कोशों श्रौर निधियों, क्रुप्त श्रौर उपक्रप्त का समर्पण न करना पड़ेगा। दस विवरण से मालूम होगा कि श्राजकल के उत्तम से उत्तम श्रथिपणिडत भी इन करों के सीगों में सु-धार करने में श्रसमर्थ होंगे!

य्रामों की **त्रार्थिक सु**ब्यवस्था का मूल ज़मीन के उत्तम बंदोवस्त पर ऋवलम्बत है।'वन्दोवस्त' का एक नमूना सन् ४७१ ई० के फ़्रीट के नं० ३८ में दिया गया है। ज़मीन की पैमाइश होती थी, उसे नापा जाता था श्रौर हिस्सेदारियों में विभक्क किया जाता था, जिन्हें प्रत्ययं कहते थे, श्रौर उनकी सीमाएं नि-र्घारित की जाती थीं। माप पाद अर्थात लगभग दो फुट के पैमाने से होती थी । केदार भिन्न भिन्न परिमाणों प्रार्थात १०४, १०० श्रीर ६० पदावतों के होते थे श्रीर उनके साथ साभी ज़मीनें भी दी जाती थीं जो पद्मक कहलाती थीं, श्रौर कभी कभी उनमें सिंचाई के कुँए (वापी) भी होते थे जिनका चेत्रफल २≍ पादावर्त होता था । हिस्सेदारों के नाम गाँव के खसरों में दर्ज किये जाते थे और उनमें हिस्सेदारियों की सीमाएं भी दी जाती थीं; य सीमाएं एक पृथक् श्रेणी के श्रफ़सरों से स्थिर की जाती थीं, जिन्हें सीमाकर्मकर [फ़्रीट के नं० ४६ में उल्लिखित ] या सीमाप्रदाता [जो भास्करवर्मा के एक शिलालेख में दिया गया है,  $Ep.\ Ind.\ xii.\ 75]$  कहते थ । जमीन की पैमाइश श्रौर नाप करनेवाला श्रफ़सर प्रमाता

१ बाए छोटी हिस्सेदारियों को केदारिक कहता है।

२ जिन्हें बाए ने परिहार श्रीर मर्यादा कहा है।

कहंताता था। हर्ष के वांसखेड़ा पटल में स्कन्द्र गुप्त को महा-प्रमातार कहा गया है। एक श्रोर श्रफ्तसर भी होता था जिसे न्यायकरिएक कहते थे [तत्रैव]: 'उसका काम इसं सम्बन्ध में जांच पड़ताल श्रोर पंचायत करना होता था कि सीमाएं ठीक निर्धारित हुई हैं या नहीं, श्रोर वह सारे विवादास्पद मामलों का निपटारा करता था।'

चूँिक शासन का मृल श्राधार गाँव था, श्रतएव ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्र के श्रन्तर्गत सारे गाँवों की संख्या की गिनती की जाती थो । हुई के महान समकालीन श्रौर प्रतिस्पर्धी पुलकेशी द्वितीय के ऐहोल शिलालेख में लिखा है कि उसके महाराष्ट्र के साम्राज्य के तीन विभागों में ६६,००० गाँवों की वड़ी भारी संख्या थी।

गाँव की नाप एक शिलालेख [फ़्रीट का नं० ४४] से भी सूचित होती है, जहाँ 'कहा गया है कि 'भोजकट राज्य में मधुनदी के तट पर का चर्मारिक नाम का गाँच, जिसकी माप राजसी परिमाण के श्रनुसार ८,००० भूमि थी,' १,००० ब्राह्मणों को दिया गया था, ताकि एक श्रकेले घर के हिस्से में ८ भूमियां श्रा सकें।

१ यदि हम थोड़ा श्रागे पीछे दृष्टि डालें (जैसी कि इतिहास में उचित हैं) तो इस देखेंगे कि शासन से सम्बन्ध रखनेवाले श्रधिकांश कर्मचारियों के नाम गुप्तों से लेकर हुषे से होते हुए उससे भी श्रधिक उत्तरकालीन समय तक प्रचलित थे। उदाहरण के लिए, एक लेख में, जो ग्यारहवीं शताब्दी में रक्ला गया है [ भोजवर्मदेव का बेलव ताम्रप्त्र लेख जो पूर्वी बंगाल में राजा के विक्रमपुर के शिविर से लिखाया गया था ( Ep. Ind. xii. 37 ) ] निम्नलिखित श्रफ्रसरों का उल्लेख किया गया है—राजामात्य, पुरोहित, पीठिकावित्त (जिसकी कोई ज्यानहीं की गई है.), महाधर्माध्यत्त (चीफ्र जिस्टम), महासन्धि-

श्रन्त में, हर्ष के शासन के सम्वन्ध में उसके सिक्कों श्रौर उसकी राजनेतिक स्थिति पर वे जो प्रकाश डालते हैं उस पर विचार करना उचित होगा। श्रीमान् श्रार० वर्न, सी० एस० त्राई०, त्राई० सी० एस०, ने कुछ उपलब्ध चाँदी के सिकों का वर्णन किया है [JRAS., 1906, p. 843 f.] वित्रहिक, महासेनापति, महामुदाधिकृत (राजसी मुहर को रखनेवाला), ग्रन्तरङ्गबृहदुपरिक [ चीफ्र प्रिवि कौंसिलर ग्रथवा राज-वेद्य-'विद्याकुल-सम्पन्नो हि भिषगन्तरङ्ग इत्युच्यते' (चक्रदत्त पर शिवदास की टीका) ], महाचपटलिक, महाप्रतीहार, महाभोगिक, महाव्यूहपति, महापीलुपति [ प्रधान हस्तिपाल ], महागणस्थ [ २७ हाथियों, २७ रथों, ८१ घोड़ों श्रीर १३४ पदातियों के गण नामक दल का सेनानी; एक गुल्म-दल जिसमें ६ हाथी, ६ रथ, २७ घोड़े और ४४ पदाती होते थे ], दौस्सा-धिक (गाँवों का सुपरिंटेन्डेंट), चौरोद्धरिएक, समुद्री बेड़े [नाव], हाथियों, घोड़ों, गायों, भेसों, बकरियों, भेड़ों, इत्यादि के इन्स्पेक्टर या श्रध्यत्त, गौलिमक, दण्डपाशिक, दण्डनायक, विषयपति श्रीर राजा के श्रन्य त्राश्रित जिनका उन्नेख अध्यत्तों की प्रामाणिक सूची में किया गया है। एक और किञ्चित् उत्तरकालीन शिलालेख, श्रर्थात् बल्लालसेन के नैहाटि पट्टे, में भी इन कर्मचारियों के नाम शब्दशः दोहराये गये हैं [ E p. Ind. xiv. 160 ]। इन नामों में से केवल कतिपय नाम, जो रेखा-द्भित हैं, नये हैं। यहाँ पर इतना और उन्नेख कर देना उचित होगा कि इन शिलाखेखों में प्रान्त के लिए वही पुराना गुप्त शब्द भुक्ति है, पर भुक्ति श्रौर श्राम के बीच के शासन-सम्बन्धी विभागों के लिए नये शब्द, अर्थात् मण्डल (ज़िला) और खण्डल (तहसील), प्रयुक्त किये गये हैं।

इस युग की एकच्छन्न-शासन-पद्धति के ऊपा दिये हुए विवरण से यह स्पष्ट है कि काैटिल्य के अर्थशास्त्र, श्रथवा श्रशोक के लेखों या जिनमें से ६ श्र प्रतापशल श्रर्थात् श्री प्रतापशील के, २५४ श्री शलदत श्रर्थात् शीलादित्य के हैं श्रीर एक हशे (हर्ष) का है। इन शीलादित्य सिकों का पूरा लेख इस प्रकार है—'विजिता-विनरविनपित श्री शीलादित्य दिवं जयित,' पृथिवी का विजेता श्रीर पित श्री शीलादित्य स्वर्ग को जीतता है। इस प्रकार ये प्रतापशील श्रीर शीलादित्य सिक्के प्रतापशील श्रीर उसके पुत्र हर्ष के चलाये हुए सिक्के माने जा सकते हैं, क्योंकि

श्रन्य लिखित प्रमाणों में मौर्यों की एकच्छन्न-शासन-पद्भति के जिस युग का वर्णन किया गया है उसे हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। वहाँ भिन्न भिन्न श्रप्रसरों या शासन-सम्बन्धी विभागों के लिए जिन पारि-भाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है वे उत्तरकालीन शासनों में प्र-युक्र होने वाले शब्दों से प्रायः बहुत भिन्न त्र्यौर ऋधिक पुराने हैं। उदाहरण के लिए हम कौटिल्य के १८ तीर्थों या राज्य के प्रधान कर्म-चारियों के नामों को स्मरण कर सकते हैं जो इस प्रकार हैं--मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, दौवारिक, अन्तर्वाशिक, प्रशास्तु, समा-हर्त्, सिन्नधातु, प्रदेष्ट्रं, नायक, पौरन्यावहारक, कार्मान्तिक, मन्त्रिपरि-पदध्यत्त, दराडपाल, दुर्गपाल, भ्रन्तपाल श्रीर श्राटविक; श्रथवा स्थानीय श्रीर प्रामीण श्रफ्रसरों के गोप श्रीर स्थानिक जैसे नाम: श्रथवा ग्रहचर संस्था में काम करने वाले जासूसी श्रफ्रसरों की भिन्न भिन्न श्रेणियां, जो मौर्य शासन की एक स्पष्ट विशेषता थी; श्रथवा महामात्र, धर्म-महामात्र, स्त्री-श्रध्यत्तमहामात्र, श्रन्तमहामात्र, राजूक, प्रतिवेदक, प्रादेशिक श्रौर युक्र जैसे श्रफ्रसरों के नाम जिनका उन्नेख हम श्रशोक के शिलालेखों में पाते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि शासन के कार्य युग यगान्तर में फ्क जैसे रहे किन्तु काम करने वालों के नामों श्रीर कार्य-चेत्रों में भिन्नता आ गई।

१ इन सिकों में से कुछ पर श्रीयुत वर्न ने [ JRAS, 1906, p. 850] ३१ श्रीर ३३ संवत् पढ़े हैं।

वाण के कथनानुसार प्रतापशील नाम प्रभाकरवर्धन ने श्रपनी विजयों के कारण प्राप्त किया था श्रीर, जैसा युश्रान च्वाग हमें वतलाता है, शीलादित्य हर्ष का उपनाम था। किन्तु डाक्टर हार्नले को निम्न लिखित कारणों से इन सिक्कों के प्रभाकरवर्धन श्रीर हर्प के होने में सन्देह है [JRAS, 1909, p. 446 f.]-(१) राजतरिङ्गणी [ ऋ० ३, ४-३३० ] को एक प्रतापशील **झात है जो शीलादित्य भी कहलाता था: वह विक्रमादि**त्य का लड़का था: इस विक्रमादित्य की तदीयता डा० हार्नले ने यशोधर्म के साथ की है, जो हुण राजा मिहिरकुल (सन् ५२८) के अत्याचार का प्रतिरोध करनेवाली संयुक्त शक्तियों का मु-खिया था, श्रौर (२) हर्षचरित को यह ज्ञात नहीं है कि हर्ष ने शीलादित्य उपाधि धारण की थी । यद्यपि इन ऐतराजों में कुछ सार है तथापि इससे श्रीयुत वर्न का परिणाम श्रग्राद्य नहीं हो जाता जो कई प्रवल विचारों से परिपुष्ट होता है-प्रथम प्रभाकरवर्धन के साथ प्रतापशील की एकता, जैसा कि वाण ने कहा है। दूसरे, हर्ष के साथ शीलादित्य का तादाम्य जैसा कि युत्रान च्वाँग न कहा है, जो वाण की श्रपेत्ता कम श्रद्धेय इतिवृत-लेखक नहीं होगा; तीसरे, सिक्कों पर की श्रुतियां जो प्रभाकरवर्धन श्रौर हर्प जैसे राजाश्रों की स्थिति की द्योतक हैं: चौथे, इन सिक्कों का प्राप्ति-स्थान जो सव

१ किन्तु सिक्कों के प्राप्तिस्थान की युक्ति, प्रासिक्तिक बात को सिद्ध करने में सब से पोच दलील है। चूँकि सिक्के और ताम्रपत्र छोटे होते हैं और आसानी से ले जाये जा सकते हैं। ग्रतएव वे उत्पत्ति स्थान से दूर दूर तक भी पहुँचाये जा सकते हैं। ग्रीर इस कारण शिलालेखों की ग्रपेचा इस सम्बन्ध में इनकी प्रामाणिकता बहुत घट कर है। उदाहरण के लिये इम यहां पर मौलिर राजा शर्व वर्मा की मुद्रा का निर्देश कर सकते हैं जो मध्यप्रदेश के ग्रन्दर नीमड ज़िले

हर्ष के निजी राष्ट्र की सीमात्रों के श्रन्दर श्रौर उसके मित्र मौखरियों के सिकों के साथ पाये गये हैं। इन युद्धियों के पोषण में यह भी विचार करने योग्य है कि इन सिक्कों की वनावट भी, जिनकी एक तरफ़ एक वड़ा सिर और दसरी तरफ (लंबे लेखों सहित) एक मोर दिखलाया गया है, ईश्वर-वर्मा श्रौर मौखरि राजाश्रों के सिकों से मिलती है श्रौर गुप्त सिकों के ढंग पर है। डा० हार्नले को निश्चय है कि एक श्रौर भी सिका हर्ष का है [JRAS. 1903, p. 547]। यह कर्निगहम के मध्यकालीन भारत के सिकों के सेट ४ में नं० २१ सिका है जिसके मुख पर 'हर्पदेव' लेख सहित एक घुड़सवार का चित्र श्रौर पृष्ठ पर एक सिंहासन पर वैठी हुई देवी का चित्र दिया गया है जिसके बांये हाथ में ऋदि-श्रंग [Horn of Plenty या Cornucopia] है। वाण के हर्पचरित में तथा नौसारी दानपत्र ऋौर ऋफसद शिला लेख [ IA., xiii. 73, 79 ] श्रादि कुछ लेखों में हर्ष को हर्पदेव कहा गया है। टिकी हुई वर्छी समेत ऋश्वारोही के लाज्ञाि कि चिह्न को हार्नले ने 'श्रारिम्भक राजपूतों श्रर्थात् हिन्दू वने हुए हूणों, कुशानों श्रोर श्रन्य श्राक्रमणुकारियों का चिह्न माना है, 'त्रौर थानेसर के राजा भी राजपूत थे'  $[\mathit{Ep.\ Ind.}\ i.\ 68]$ । सिंहासन पर श्रासीन देवी से युक्त प्रस्तुत सोने के सिक्के का ढंग उन सिकों से मिलता जुलता है जो उन वड़े श्रौर छोटे कुशानों में प्रचलित थे जिन्होंने तीसरी शताब्दी से सातवीं शताब्दी तक गन्धार श्रौर पंजाब में शासन किया ।

सिक्कों के अतिरिक्क हर्ष ने मुहरें भी चलाई, जिनमें से दो के दुकड़े नालन्दा की खुदाई में निकले थे आर जिन पर के के असीरगढ़ नामी गाँव, में, और इसालिये अपने उत्पत्ति-स्थान से सैंकड़ों मील दूर पश्चिम'की ओर, पाई गई थी। लेख बहुत मिट गये हैं। दोनों ही पर '(पर) म मोहंश्वरः महेश्वरेच सार्व(भौमः) (परमभ) हारक महाराजाधिराज श्री हर्षः' का उल्लेख है और सम्भवतः उनमें हर्ष के पूर्वाधिकारियों और पूर्वजों के नाम भी दिये हुए थे जो राज्यवर्धन के नाम को छोड़ कर इन टूटी हुई मुहरों पर विलुप्त हो गये हैं [Arch. Survey Report Eastern Circle, 1917-18, p. 44]। हर्ष की दूसरी ज्ञात मुहर विख्यात सोनपत ताम्रमुद्रा है जो असल में एक ताम्रपटल का श्रङ्ग थी, जैसा कि उसके पीछे के जोड़ के निशान से प्रगट होता है। मुहर के ऊपरी भाग में एक वैल बना है जो दाहिनी श्रोर मुंह करके वैटा हुश्रा है। यही निशान ऊपर कही हुई नालन्दा की मौखिर मुहरों पर भी पाया गया है।

## पांचवाँ अध्याय

## धर्म और विद्या।

हर्ष के राज्य श्रौर शासनपद्धति के वर्णन के उपरान्त श्रव हम उसके समय देश की जो दशा थी उस पर विचार करना चाहते हैं, जिसके लिए सीभाग्य से युश्रान च्वाँग के विवरण में प्रचुर सामग्री मिलती है। तत्कालीन भारत की 'धार्मिक श्रौर भौतिक उन्नति' [Moral and Material Progress] का युश्रान च्वाँग ने जो वर्णन दिया है वह प्रशंसनीय है। यह सामग्री वहुत श्रिधिक है श्रतप्व विषय को सामान्यतः हृद्यंगम कराने के लिए हम केवल थोड़े से उद्धरण देकर ही संतोष करेंगे।

प्रथम तो चीनी यात्री का यहाँ श्राना ही तत्कालीनभारतवर्ष की धार्मिक उन्नित श्रौर महत्त्व की सिद्धि
के लिय एक ज़बरदस्त प्रमाण है। वह सिर्फ़ प्रमोद
वश सैर-सपाटा करने भारत में नहीं श्राया था, किन्तु
मोत्त-क्षान के जिज्ञासु के रूप में एक पुनीत श्रौर श्राध्यात्मिक
प्रयोजन को दिए में रख कर वह यहाँ पधारा था। उस ज्ञान
पर उस समय सारे एशिया में भारतवर्ष का एकान्तिक श्रधिकार था। इस प्रकार स्थल मार्ग से चीन से भारत की
यात्रा करते समय प्रकृति श्रौर मनुष्य दोनों ही से उपस्थित
की जानेवाली किटनाइयों श्रौर भीतियों का पहाड़ भी युश्रान
च्वाँग श्रौर छससे पूर्व के चीनी विद्वानों के भारतीय विद्या
श्रौर झान को प्राप्त करने के उत्साह पर पानी न डाल सका।
वस्तुतः किनष्क के समय से बंगाल के धर्मपाल के समय
तक, प्रायः दस शतार्ष्टियों की श्रवधि में, उत्सुक चीनी विधार्थियों का संतत प्रवाह भारतवर्ष श्रौर उसके विश्वविद्या-

लयों की श्रोर यहां के विद्याम्बुधि श्राचायों के चरणों में बैठ-कर श्रप्तो ज्ञान-पिपासा तृत्त करने के लिए वरावर श्राता रहा। भारतवर्ष के साथ चीन के इस संस्कृति-सम्बन्धी सम्पर्क का इतिहास उस प्रगति के केवल तीन श्रत्यन्त प्र-सिद्ध ज्ञानी प्रतिनिधि श्रर्थात् फ़ाहियान, युश्रान च्वाँग श्रौर इतिसग की कृतियों में संनिविष्ट हे, यद्यपि इतिहास में श्र-प्रसिद्ध श्रौर भी श्रनेकों विद्यार्थी यहाँ श्राये थे। इन चीनी मनीष्यों की भारत यात्रा यहां के ज्ञान के समज्ञ एक श्रद्धाञ्जलि है: इस ज्ञान का विस्तार भारत की भौगोलिक सीमाश्रों को पार करके श्रनेक देशों तक फैल गया था। उत्तर की पर्वतमाला श्रौर दिज्ञण की सागरमेखला से श्रतीत इन देशों के समुच्चय को हम उस समय का वृहत्तर भारत कह सकते हैं जिसमें ज्ञानधर्मकृत ऐक्य था।

यद्यपि युश्रान च्वाँग का केवल वौद्ध धर्म से श्रनुराग था, श्रौर वह भी उसकी एक शाखाविशेष श्रर्थात् महायान वौद्ध- धर्म से, तथापि उसने श्रन्य वौद्ध शाखाश्रों श्रौर सम्प्रदायों की दशा श्रौर साथ ही प्रचित्तत ब्राह्मण धर्म श्रौर संस्कृति का विस्तृत वर्णन किया है। मालूम होता है कि गुप्त सम्राटों ने श्रार्य धर्म को जो गित प्रदान की थी उसके कारण वह उस समय सबसे श्रधिक प्रवल था। युश्रान च्वाँग हमें वतलाता है कि उन दिनों भारतवर्ष विदेशियों को ब्राह्मणों के देश (ब्रह्मावर्त्त) के नाम से ज्ञात था, जो 'देश की भिन्न भिन्न जातियों श्रौर उपजातियों में सबसे श्रधिक पवित्र श्रौर प्रतिष्ठित' थे [ Watters, i. 140 ]। ब्राह्मण धर्म की प्रधानता चीनी यात्री के इस कथन से भी सिद्ध होती है कि सम्मानित लोगों की भाषा संस्कृत थी। श्रत्यन्त प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान भी उसी में श्रपने ग्रन्थ रचते थे। बोलने श्रौर लिखने दोनों

प्रकार की उत्तम संस्कृत 'मध्यदेश' में प्रचलित थी, जहाँ के लोग 'बोली में स्पष्टता श्रौर शुद्धता के लिए सबसे बढ़े चढ़े थ, उनकी शब्दावली सुरीली श्रौर ललित थी श्रौर उनका वर्णोचारण व्यक्त श्रोर स्पष्ट होता था जो दूसरे लोगों को प्रमाण श्रौर श्रादर्श का काम देता था।' 'ब्रह्मावर्त' के वाहर मूल-स्रोत और आदर्श में भिन्नताएं आ गई थीं। पड़ोसी प्रदेशों श्रोर विदेशी मुल्कों के लोग श्रशुद्धियों को यहां तक दोहराने गये कि त्र्यन्त में वे स्वाभाविक समभी जाने लगीं, त्र्रौर **ऋपभ्रंश प्रयोगों के शौक के कार**ण उनमें शुद्ध शैली का लोप हो गया ।' [तत्रैव, 153] । ब्राह्मण धर्म का प्रभाव उस काल के त्र्यनेकों तापस-सम्प्रदायों से जाना जाता है, जो बाहरी चिह्नों के द्वारा एक दूसरे से अलग पहचाने जा सकते थे। 'कोई मोर के पंखों को धारण करते हैं; कोई कपालों की माला पहनते हैं; कोई विल्कुल नंगे रहते हैं; कोई शरीर को घास या बल्कलों से ढांपते हैं; कोई ऋपने बालों को नोच डालते हैं और मूंछों को मूंडते हैं; कोई अपने पार्श्ववर्ती बालों को जटिल करके चोटी पर उनका एक जूट बना डालते हैं। उनका कोई निश्चित वस्त्र नहीं होता और रङ्ग भी पृथक होता है [तत्रैव, 148] । कुछ ऐसे भी होते थे जो 'श्रपने शरीर पर भभूत लगाते थे' [तत्रैव, ii. 47], श्रौर साथ ही ऐसे भी थे जो दिगम्वर श्रौर पांशुपत कहलाते थे [तत्रैव i. 123]। बाए ने भी श्रनेकों ब्राह्मण-सम्प्रदायों श्रौर मतों का उल्लेख किया

१ मूल में mid-India शब्द है जो सरस्वती से प्रयाग तक के देश का नीम है। पत आलि ने उद्दिय श्रीर प्राच्य देशों के मध्य-वर्ती इस प्रदेश के लिये प्राच्य मध्य शब्द का उन्नेख किया है। चीनी यात्री का तात्पर्य इसी प्रदेश की संस्कृत भाषा की श्रीर सङ्केत करना है। हमने इसी कारण mid-India का श्रमुवाद मध्यदेश किया है।

है, यथा वीतराग ऋहित, मस्करी, श्वेतपट भिन्नु, भागवत, वर्णी, केशलुञ्चक, कापिल, जैन, लोकायतिक, काणाद, श्रौ-पनिषद (वेदान्ती), नैयायिक, धातुवादी, पाञ्चरात्रिक त्रादि [हर्प० २३६] एक त्र्रौर स्थल पर बाल त्र्यपने मित्रों की सूची में [हर्प० ४२] तपस्विनी विधवात्र्रों, पाराशर भिचुत्रों, जैन साधुत्रों शैव भक्कों का उल्लेख करता है। श्रन्यत्र वह कर्पटी (चीथड़े पहनने वाले तपस्वियों), काष्टमुनि (स्तम्भ पर रहने वाला योगी), दग्धमुगड, पाग्डुरी श्रौर पिएडपाती जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के यतियों की चर्चा करता है। इनके अतिरिक्त शिव और शक्ति के उपासक, कापालिक सम्प्रदाय [Life p. 159], और दुर्गा के भक्त भी थे [तत्रैव, p. 87]। युश्रान च्वाँग ने श्रन्यत्र भिन्न भिन्न नास्तिक शाखात्रों का उल्लेख इस प्रकार किया है [तत्रैव p. 161]—'भूत निर्प्रन्थ, कापालिक स्प्रौर जूटिक या चूडांकित (चुदिङ्क) (जटाधारी तपस्वी), सब भिन्न भिन्न वस्त्र पहनते हैं। सांख्यों श्रौर वैशेषिकों का परस्पर विरोध है। भूत तपसी ऋपने शरीर को ऋंगारों से ढांपते हैं · · · · निर्श्रन्थ नंगे फिरते हैं......कापालिक लोग श्रपने सिर श्रौर गले पर हड्डियों की मालाएं धारण किए हुए पर्वत की कन्दरास्त्रों श्रीर विलों में रहते हैं .... चिंगिकश्राश्रों (चुित्ङ्कों) का ता यह हाल है कि व मल से दूषित वस्त्र पहिनते हैं और गला-सडा भोजन खाते हैं।'

किन्तु तपस्वियों की इन भिन्न भिन्न श्रेणियों के दिखावटी चिक्षों में निःसन्देह कुछ तत्त्व नहीं था। उसका, त्र्रान्तरिक ज्ञान उनकी विशेषता थी जिसे यात्री ने ज़ोरदार शब्दों में इस प्रकार व्यक्न किया है—

'ऐसे मनुष्य भी हैं जो, प्राचीन ज्ञान में बहुत पहुँचे हुए

श्रोर विद्या-सम्बन्धी सूदम तत्त्व के प्रेमी होने से एकान्त में सन्तुष्ट रहते हैं श्रोर संयम से जीवन निर्वाह करते हैं। ये सांसारिक भमेलों से वाहर जा कर रहते हैं श्रोर दुनियादारी से श्रलग श्रपनी जीवन-यात्रा को समाप्त करते हैं। वे स्तुति श्रथवा निन्दा से विचलित नहीं होते श्रोर उनका यश दूर दूर तक फैला हुश्रा है।

'चाहे उनका परिवार समृद्ध दशा में ही क्यों न हो, पर य ज्ञानार्थी लोग घुमकड़ों की तरह रहने का संकल्प कर लेते हैं श्रोर इतस्ततः फिरते हुए भीख मांग कर निर्वाह करते हैं। सचाई को जानने में उनकी प्रतिष्ठा है, श्रिकञ्चन रहने से उनकी कुछ हेठी नहीं होती।

'शासक उनके साथ शिष्टाचार और आदर से बरतते हैं और उन्हें अदालन में आने के लिए विवश नहीं करते। चूंकि राज्य में पढ़े-लिख और प्रतिभाशाली पुरुपों की कदर होती है और लोग उन मनुष्यों का अदव करते हैं जो ज्ञान में बहुत बढ़े चढ़े होते हैं, इस लिए ऐसे मनुष्यों के आदर सत्कार और बड़ाई की प्रत्यक्ततया खूब धूम रहती है और सरकारी तथा गैर सरकारी लोग उनकी खूब खातिरदारी करते हैं। अतएव पूर्ण ज्ञान की प्राप्त के लिए लोग जी तोड़ परिश्रम करने में अपने मन को लगा सकते हैं।

तापस भाव की यह वृद्धि और राजा और प्रजा से मिलने वाली उसकी प्रतिष्ठा और प्रोत्साहन से भारतवर्ष की नैतिक उन्नति भली प्रकार सिद्ध होती है। भारत में ऐसे लोगों की कभी नहीं था जो सम्पत्ति, गृह-सुख, सामाजिक जीवन के आमोद-प्रमोद, यहां तक कि यशो-लिप्सा ('उदात्त मिस्तिकों की उस अन्तिम निर्वे लता') को भी ज्ञान को साधना में बाधक होने के कारण, उकरा देते थे और सब कुछ छोड़ कर सच्चे सन्यासी बन जाते थे। और जो समाज

लोक-कल्याण के लिए इस प्रकार सब कुछ उकरा कर स्रिकिञ्चन वन कर रहने वालों का सत्कार करने में कोई कमी नहीं रखता, उसकी नैतिक भावना निःसंन्देह बहुत बढ़ी चढ़ी समभनी चाहिए। ये तपस्वी लोग लोक-सेवा के विरुद्ध नहीं थे; वे जन समाज को धर्म की शिक्षा देने के लिए संसार का त्याग करते थे। सच्चाई को प्राप्त कर लेने पर वे उसे अपने भाइयों को देने के लिए उत्सुक रहते थे। यह बात युत्रानच्चांग की दिए से नहीं छूटी; उसने लिखा है—

'परिश्रम की परवाह न करके वे ज्ञान विज्ञान का उपदेश करते हैं, ज्ञान की धुन में उत्तम शील का भरोसा रखते हुए वे १,००० लि को भी कोई लम्बी यात्रा नहीं गिनते' (१ लि= लगभग ४ मील) [ Watters, i. 161]

एक स्थान से दूसरे स्थान में विचरने वाले इन तपस्वी विद्वानों द्वारा प्राचीन भारत में लोक-शिचा का एक बहुत ही उत्तम साधन प्रचलित था जिस पर राज्य का पैसा भी खर्च नहीं होता था। राज्य की श्रोर से स्थापित शिचा-विभाग का प्रयत्न कभी इतना सफल न हो सकता था।

ब्राह्मण धर्म के भिन्न भिन्न सम्प्रदायों श्रौर मतों के साथ ही वौद्ध धर्म श्रौर विशेष करके महायान वौद्ध धर्म की शाखाएं भी पनप रही थीं। युत्रान च्वाँग के समय में महा-यान धर्म हीनयान की श्रपेद्या कहीं श्रिधिक फैल चुका था। इस प्रकार वौद्ध धर्म के प्रत्येक केन्द्र में, जहां कहीं वह गया, उसने महायान श्रौर हीनयान भिचुश्रों को कभी एक ही श्रौर कभी भिन्न भिन्न विहारों में रहते हुए श्रौर साथ ही श्रोत कभी भिन्न भिन्न विहारों में रहते हुए श्रौर बाह्मण भक्तों को 'हिल-मिलकर रहते हुए' देखा।

हर्ष श्रौर युश्रान च्वाँग के समय, यद्यपि बौद्ध धर्म घटती पर था, तब भी महायान श्रौर द्वीनयान इन दो मुख्य विमागों के श्रितिएक उसके श्रठारह मिन्न मिन्न सम्प्रदाय फैले हुए थे। 'साम्प्रदायिक सिद्धान्त उन्हें पृथक रखते हैं। श्रीर वादिववाद का वड़ा ज़ोर रहता है; विशेष सिद्धान्तों के सम्बन्ध में प्रतिकृत वाद करते हुए भी व श्रनेक मागों से एक ही श्रन्त पर पहुँचते हैं। श्राठारहों शाखाश्रों में से प्रत्येक के श्रनुयायी श्रपने सिद्धान्त की उच्चता का दावा करते हैं [Watters, 1.162] इन में से कुछ शाखाश्रों ने श्रपने विशेष सिद्धान्तों श्रीर श्राचारों से सम्बन्ध रखनेवाले विशेष साहित्य का निर्माण किया श्रीर ऐसे विहारों की स्थापना की जहाँ इस साहित्य का विशेष प्रकार से श्रनुशीलन होता था। चीनी यात्री ने भारतवर्ष में भिन्न भिन्न शाखाश्रों के लगभग ४,००० विहारों को देखा जो विद्यापीठों का काम देते थे श्रौर जहाँ बाँद भिन्न श्राकर रहते थे। इन कुल भिन्नुश्रों की संख्या भिन्न भिन्न केन्द्रों में भिन्न भिन्न विहारों श्रौर सम्प्रदायों के लिए युश्रान च्वाँग के दिए हुए मीज़ानों के श्राधार पर लङ्का को मिलाकर सारे भारतवर्ष में २,१२,१३० के लगभग निकलती है।

हर्ष-काल में भारतवर्ष में बौद्ध-धर्म के भिन्न भिन्न केन्द्रों और शाखात्रों में भिचुत्रों का प्रचार दिखलाने के लिये युत्रान च्वाँग के कथनों से निम्नलिखित तालिका तय्यार की गई है-

## १ स्थविर

| गया में (लङ्का | के राजा विहार में ) | •••   | १,०००  |
|----------------|---------------------|-------|--------|
| समतट में       | • • •               | • • • | २,०००  |
| कलिङ्ग भें     | •••                 | • • • | 700    |
| द्रविड में     | •••                 | •••   | १०,००० |
| लङ्का में      | •••                 | •••   | २०,००० |
| भड़ोच में      | •••                 | •••   | ३००    |

| सूरत में                | •••   | '     | . ₹,000 |
|-------------------------|-------|-------|---------|
| •                       |       | कुल   | ३६,⊏००  |
| २ — सम्मितीय—           |       |       |         |
| श्राहिच्छत्र में        |       | •••   | १,०००   |
| संकाश्य "               |       | •••   | १,०००   |
| हयमुख ,,                |       | •••   | १,०००   |
| विशोक ,,                | •••   | •••   | 3,000   |
| कपिलवस्तु ,,            | • • • | •••   | ३०      |
| वनारस "                 | • • • | •••   | 3,000   |
| सारनाथ "                | • • • | ***   | १,४००   |
| मुंगेर "                | •••   | • • • | 8,000   |
| कर्णसुवर्ण "            | •••   | • • • | 2,000   |
| मालव ,,                 | • • • | •••   | २०,०००  |
| चलभी ",                 | •••   |       | ६,०००   |
| उत्तरी सिंघ में         | • • • | • • • | १०,०००  |
| कराची "                 | •••   | 4 * * | ४,०००   |
| पिताशिला ,,             | •••   | • • • | 3,000   |
| श्रवन्द (?) "           | •••   |       | २,०००   |
| <b>त्र्यानन्दपु</b> रः, | •••   |       | १,०००   |
|                         |       | कुल   | ६३,४३०  |
| <b>३</b> सर्वास्तिवादी  |       |       |         |
| गाज़ में                | •••   | • • • | ٠ २,००० |
| तमसावन विहार में        | •••   | ***   | 300     |
| मतिपुर "                | •••   | 41.   | 200     |
| कपोत विहार "            | •••   |       | २००     |
| नवदेवकुल "              | •••   | ***   |         |

| _           |              |                         |                    |           |
|-------------|--------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| गुर्जर      | 5,           | •••                     | •••                | १००       |
| मुंगर       | ,,           | •••                     | •••                | २,०००     |
|             |              |                         | 0                  | हुल ४,१०० |
| ४ लोकोत्तर  | वादी         |                         |                    |           |
| वामियाँ     | <del>À</del> |                         | (                  | कई हज़ार) |
| _           | •            |                         | _                  | _         |
| र हानपान    | (अयाग्तर     | सम्प्रदाय               | का उल्लेख नर्ह     | _         |
|             |              |                         |                    | गया है)।  |
| शाकल        | में          | •••                     | •••                | १००       |
| गन्धार      | ,,           | • • •                   | •••                | Хo        |
| स्थानेश्वर  | ,,           | • • •                   | •••                | 900       |
| थुघ         | "            | •••                     | •••                | १,०००     |
| गोविशान     | ,,           | •••                     | •••                | १००       |
| कोसाम्बि    | ,,           | •••                     | •••                | 300       |
| ग्राज़िपुर  | ,,           | •••                     | • • •              | १,०००     |
| मगध         | ,,           | •••                     | •••                | Yo        |
| चम्पा       | ,,           | •••                     | •••                | 200       |
|             |              |                         | Ę                  | कुल ३,४०० |
| ६ महायान    |              |                         |                    |           |
| कपिशा       | में          | •••                     | •••                | ६,०००     |
| उद्यान      | ,,           | •••                     | • • •              | ₹5,000    |
| तचाशिला     | ,,           | •••                     | • • •              | 300       |
| कु-लु-तो    |              | <mark>स नदी के</mark> उ | क्रपरी प्रदेश में) | १,०००     |
| पि-लो-शैन्न | ,,           |                         | •••                | 300       |
| मगध         | ,,           | •••                     | •••                | १०,०००    |
| पुगयवर्धन   | ,,           | •••                     | •••                | 900       |
| उड़ीसा      | "            | •••                     | •••                | 'हज़ारों' |
|             | •            |                         |                    |           |

## ऊपर दीं हुई संख्याओं के मीजान

| <u>हीनयान—</u>                   |     |     |                     |  |
|----------------------------------|-----|-----|---------------------|--|
| स्थविर                           | ••• | ••• | ३६,८००              |  |
| सम्मर्ताय                        | ••• | ••• | ६३,४३०              |  |
| सर्वास्तिवादी                    | ••• | ••• | ४,१००               |  |
| वग्रैर नाम के                    | ••• | ••• | 3,200               |  |
|                                  |     |     | 2,00,830            |  |
| मद्दायान                         | ••• | ••• | ४८,६००              |  |
| हीनयान श्रोर महायान दोनों ४६,३०० |     |     |                     |  |
| भिच जिनके स                      |     |     | देये गये हैं- ६,३०० |  |

कुल मीज़ान २,१२,१३०

यह उल्लेख कर देना' उचित होगा कि इनके श्रितिरिक्त श्रमेकों श्रन्य भिच्च श्रौर विहार थे जिनकी युश्रान च्वाँग ने गिनती नहीं की किन्तु 'थोड़ से' 'दसों', 'कई हज़ार', 'श्रन-गिनित' इत्यादि श्रनिश्चित शब्दों में हिसाब लगाया है। युश्रान च्वाँग ने भिच्चश्रों की जो गणना की है उसके वि-एकुल सही न होने पर भी, इस बात को मानना पड़गा कि भारतवर्ष में बौद्ध श्रौर बौद्धेतर दोनों तरह के लाखों संन्यासी श्रौर भिच्च थे, जिसे देश की धार्मिक श्रौर श्राध्यात्मिक उन्नति का विश्वसनीय प्रमाण मानना चाहिये।

बौद्ध विद्यापीठों में से सब से ऋधिक महत्त्वपूर्ण विद्या-लय का जैसा युश्रान च्वाँग ने उसे देखा था वर्णन रोचक होगा। क्षाश्मीर बौद्ध धर्म का एक महान् केन्द्र था, जहाँ

१ ऊपर की गणना राइस डेविडज् की गणना के स्राधार पर दी गई है [JRAS, 1391, pp. 418-20] किन्तु बहुत सी संख्याएं वाटर्ज़ से ली गई हैं जो उससे भिन्न हैं।

के राजान चीनी यात्री की शुश्रूषा के लिये भदन्त च'एंग ऋौर उसके शिष्यों को नियुक्त कर दिया था, इसके अतिरिक्त राजकीय पुस्तकालय से वह जिन पुस्तकों की हस्तलिखित प्रतियां चाहता था उनकी नकल करने के लिये वीस लेखक भी दिये थे। इस प्रकार युश्रान च्वाँग ने सूत्र श्रौर शास्त्रों के श्रध्ययन में वहां दो वर्ष विताये । जालन्धर देश के नगरधन विहार में उसने चन्द्रवर्मा नामी एक वड़े विद्वान् के चरणों में चार महीने तक श्रध्ययन किया। स्नघ्न देश के एक विहार में जयगुप्त नामक विद्वान से शित्ता ग्रहण करने के लिए वह जाड़े भर श्रौर चैत्र तक रहा । स्रघ्न के विहार के भिन्नु अपने पारिडत्य के लिए इतने विख्यात थे कि दूसरे देशों के नामी भिच्च अपनी शंकात्रों का समाधान कराने के लिए उनके पास त्राते थे । मतिपुर के एक विहार में उसने मित्रसेन नामी एक नव्वे वर्ष के वृद्ध विद्वान से जो गुणप्रभ का शिष्य था भेंट की श्रीर उससे गुणप्रभ के एक ग्रन्थ को वह कई महीने तक पढ़ता रहा । कन्याकुब्ज में भद्र विहार नामक एक विख्यात विद्या-लय था जहाँ युत्रान च्वाँग त्राचार्य वीर्यसेन के समीप तीन महीने तक ऋध्ययन करता रहा। वैशालि देश के श्वेतपुर विहार में युत्रान च्वाँग को महायान धर्म का एक ग्रन्थ प्राप्त हुआ। नालन्दा के निकट ति-लो-शि-क विहार उन दिनों 'पहुँचे हुए विद्वानों का केन्द्र था जो सब देशों से त्राकर वहां इकट्टा होते थे '। गया का महाबोधि विहार श्रपने एक सहस्र उपासकों के उत्तम विनय सम्बन्धी सदा-चार के लिए प्रसिद्ध था। पुरयवर्धन का एक विहार इतना विख्यात था कि वहां 'बृहत्तर भारत' से अनेकों विद्वान छात्र खिंचे चले आते थे। मुंगेर में आचार्य तथागतगुप्त और चान्तिसिंह से शिचा प्रहेण करते हुए वह एक वर्ष तक टिका। कर्णसुवर्ण के रक्तामृत विहार में नामी भिन्न रहते थे। इस प्रकार ये सब विहार उन दिनों बौद्ध ज्ञान श्रौर संस्कृति के विद्यापीठों के रूप में देश भर में प्रसिद्ध थे।

पर उस युग में विद्या का सबसे ऋधिक प्रसिद्ध केन्द्र नालन्दा का विश्वविद्यालय था, जिस में १०,००० विद्यार्थी पढ़ते थे। 'विदेशों के' 'विद्यार्थी भी ऋपनी शंकाओं का समान धान करने श्रौर नाम कमाने के लिए वहाँ श्रांत थ [ Watters ii. 165]। इनमें से कुछ मंगोलिया तक से त्रांत थे [ I-tsing, ed. Takakusu, p. 26 ] । इस विश्वविद्या-लय के इतिहास का विशेष विवर्ण देना त्रावश्यक है, पर यहाँ केवल ऐसी वातों का वर्णन ही ठीक होगा जिनका सम्बन्ध हर्ष के समय से है। १०,००० शिष्यों के रहने का प्रवन्ध छःमंज़िले विहारों में किया गया था, जिन्हें छः राजात्रों ने दान में दिया था। उनके नाम ये हैं-शकादित्य, वुद्धगुप्त, तथागतगुप्त, वालादित्य, वज्र, श्रौर उत्तरी भारत का एक राजा। हर्ष ने इस विश्वविद्यालय को लगभग एक सौ फ़ुट ऊँचा एक तांबे का चैत्य या विहार दान किया था [  $\it Life$ , p. 159; Watters, ii. 171 ] । विश्वविद्यालय श्रपने शिष्यों के लिए केवल निःशुल्क शित्ता का ही नहीं किन्तु मुफ्त भोजन, वसन, वासस्थान श्रोर श्रौषधियों का भी इंतिज़ाम करता था। खर्च का काम लगी हुई जागीरों से चलता था। युश्रान च्वाँग ने लिखा है—'देश का राजा विहार के पोष-णार्थ १०० गाँवों की श्राय देता है', किन्तु उसने इस उदार राजा के नाम का उन्नेख नहीं किया। नालन्दा-विश्वविद्यालय शास्त्रार्थ-मन्दिर की तरह था उसमें प्रारम्भिक शिचा के लिए प्रबन्ध न था. केवल गम्भीर ज्ञान श्रौर उच्च विद्यार्थियों के ालिए वहां प्रवन्धं था। वहाँ ज्ञानार्जन पारस्परिक विचारों की टकर श्रीर ऊहापोह से होता था जिसके लिए इने-गिने छात्र ही योग्य होते थे। युत्रान च्वाँग का कहना है कि दस में से केवल दो या तीन हो छात्र विश्वविद्यालय श्रौर उसके 'शास्त्रार्थ मिन्दिरों' में प्रवेश पाने में सफल होते थे; 'श्रधिकांश विद्यार्थी किंठन प्रश्नों से (जिनका उत्तर प्रवेश से पहले देना पड़ता था) घवड़ाकर लौट जाते थे।' इस कठनाई के होते भी जो उच्च विद्यार्थी विश्वविद्यालय में थे उनकी संख्या वह १०,००० वताता है [तत्रैव 165]। इनमें १,४१० श्रध्यापक थे। नियत कम से इतने श्रध्यापकों के बीच विश्वविद्यालय में प्रतिदिन भिन्न विषयों पर दिये जाने वाल ब्याख्यानों का श्रीसत सौ पड़ता था।

नालन्दा के श्रध्यापक श्रौर विद्यार्थी भिन्न भिन्न संप्रदायों श्रीर दर्शनों के व्याख्याता श्रीर श्रनुयायी थे। वे नित्य श्रापस में गरमागरम बहस करते रहते थे जिस से विश्व-विद्यालय का ज्ञान सम्बन्धी वातावरण सजीव रहता था। युत्रान च्वाँग ने ऐसे शास्त्र-विचार की कुछ वास्तविक घट-नाश्रों को लेख-वद्ध किया है। एक बार जब शीलभद्र ने योगशास्त्र के कुछ अङ्गों की व्याख्या करने के लिये युत्रान च्वाँग से कहा तब सिंहरिंग नाम का विद्वान् उससे विल-कुल विपरीत सिद्धान्तों पर उसके सामने व्याख्यान देने लगाः युत्रान च्वाँग ने ऋपने प्रश्नों से उसे चुप कर दिया। इस पर वह लज्जित होकर नालन्दा से गया के वोधि विहार को चला गया श्रौर वहां से श्रपने सहपाठी पूर्वी भारत के चन्द्रींसह विद्वान् को युत्रान च्वाँग के साथ शास्त्रार्थ करने के लिये नालन्दा लिया लाया, पर युत्रान च्वाँग ने उसे भी शीघ्र ही हरा दिया। ऐसा आता है कि एक लोकायत दार्शनिक ने नालन्दा के भिचुओं को ललकारा श्रौर 'चालीस प्रश्न लिख कर इस विक्षप्ति के साथ विहार के द्वार पर लटका दिये कि—'यदि विहार का कोई विद्वान इन सिद्धांतों का खएडन कर देगा तो मैं उसकी जीत के लिये उसे श्रपना सीस श्रर्पण करूंगा'। युश्रान च्वाँग ने इस चुनौती को स्वीकार करके विश्वापन को उतरवा लिया श्रौर विश्व-विद्यालय के प्रधान (Chancellor) श्रौर सव विद्यार्थियों के सामने पारिडत्यपूर्ण शास्त्रार्थ में श्रपने विपत्ती को हरा दिया, श्रौर उसे जीवन-दान देकर श्रपना शिष्य बना लिया [ Life, pp. 157-64]।

उस काल के सबसे अधिक प्रसिद्ध विद्वान् और आचार्य ये थे-'धर्मपाल (विद्वार के प्रधान के रूप में शीलभद्र का पूर्वाधिकारी), चन्द्रपाल (जिसने वुद्ध के उपदेशों को सौर-भान्वित बनाया), समकालीन विद्वामों में उत्कृष्ट कींर्तिवाले गुणमित और स्थिरमित, प्रसन्न तार्किक प्रभामित्र, वाग्मी जिनमित्र, आदर्श-चरित्र-और-निर्मल-वुद्धि ज्ञानचन्द्र, और सब विद्वानों में शिरोमिण शीलभद्र। इनके अतिरिक्क 'कई सहस्र अत्यन्त विशिष्ट भिच्च थे जो सब बहुत याग्य और विद्वान् थे जिनमें कई सौ तो बहुत ही प्रतिष्ठित और यशस्त्री थे'। नालन्दा-विद्वार के सदस्यों का जीवन बहुत ही जागरूक था,-'सीखते हुए और विचार करते हुए उन्हें दिन कुछ भी मालूम न होता था; रात दिन वे एक दूसरे को उपदेश करते थे और सब छोटे बड़े सिद्धि प्राप्त करने में एक दूसरे की सहायता करते थे।'

नालन्दा में अध्ययन के विषय केवल वौद्ध धर्म तक ही परिमित न थे। विश्वविद्यालय में महायान का विशेष अध्ययन होता था; साथ ही बौद्ध धर्म के अन्य अठारह सम्प्रदायों से सम्बन्ध रखनेवाले अन्थों का तथा वेद, अथर्ववेद, हेतुविद्या (तर्कशास्त्र), शब्दविद्या (ब्याकरण और भाषाविक्षान), धिकित्साशास्त्र (वैद्यक), सांख्य, न्याय, योगशास्त्र, आदि ब्राह्मण-धर्म सम्बन्धी साहित्य का भी अनुशीलन होता था। स्वयं युआन च्वाँग ने विश्वविद्यालय के प्रधान शीलभद्र से योगशास्त्र का अध्ययन किया 'जो इस विषय के

सबसे श्रयणी पंडित थे,' श्रौर साथ ही न्याय, हेतुविद्या श्रौर शब्दविद्या को भी पढ़ा जिनमें भाषाविज्ञान, धर्मशास्त्र, दशन ज्योतिष' श्रौर पाणिनीय व्याकरण की ाशेचा भी प्राप्त की । वह नालन्दा में पाँच वर्ष तक विद्यार्थी बन कर रहा। इस **अवधि में उसने 'वौद्धों के सव प्रन्थ श्रौर साथ ही ब्राह्म**णों के धर्मग्रन्थों' का भी श्रध्ययन समाप्त किया [  $\it Life$ , pp. 112121. 125 ] । इस प्रकार नालन्दा के लोग विद्या की प्राप्ति में किसी तरह की सीमा को नहीं मानते थे त्रौर सब स्थानों, सम्प्रदायों श्रोर धर्मों से ज्ञान का स्वागत करते थे। नालन्दा त्रपने सर्वधर्म विषयक शास्त्रों की दृष्टि से एक वास्तविक विश्वविद्यालय था, किसी सम्प्रदाय या जातिविशेष का विद्यालय नहीं । उसके गुरुकुलीय जीवन की स्वतन्त्रता श्रौर शास्त्रों की विविधता की जिनका वर्णन युत्रान च्वाँग ने किया है, तुलना करने वाला एक' श्रौर विद्यापीठ, दिवाकर मित्र मुनि का श्राश्रम था जिसका वर्णन बाए ने किया है [ हर्ष० २३६-२३७ ]। विन्ध्यकान्तार के गहन वनों में स्थित उस एकान्त आश्रम में तत्कालीन ज्ञान श्रौर संस्कृति श्रपने पूर्ण रूप में विद्यमान थी। मत श्रौर श्राचार में एक दूसरे से सर्वथा भिन्न नानांदशीय विद्यार्थी श्रौर सव सम्प्रदायों श्रौर सिद्धान्तों के श्रनुयायी सत्य की जिज्ञासा के लिए बन्धुभाव से वहाँ बसंत थे। यही विश्वविद्यालय का सबसे ऊँचा उद्देश्य है । 'श्रवण, मनन, प्रत्युचरण, शंका-समाधान, ब्युत्पत्ति प्रदर्शन, वादविवाद, श्रभ्यास श्रौर व्याख्या ये ही उनके काम थे। वस्तुतः सच्चाई को यहाँ प्रत्येक दृष्टि-कोण से देखने की चेष्टा की जाती थी। इस श्राश्रम में श्राईत' (दिगम्बर) श्रीर श्वेतपट (श्वेताम्बर) नामक जैन; पाएडरि-भिन्नु (नंगे तपस्वी), मस्करी (परिवाजक), वर्णी (ब्रह्मचारी), भागवत श्रौर पाञ्चरात्रिक (वैष्णव तपस्वी), रेाव श्रौर, केरालुञ्चक जैसे ब्राह्मण्-यितं; लोकायितक (चार्वाक) जैसे नास्तिक; कापिल, काणाद, श्रोपनिषद (वेदान्ती), श्रोर पेश्वरकारिणक (नैयायिक) जैसे दार्शनिक; धर्मशास्त्री, शाब्दिक (शब्दशास्त्र) श्रोर पुराणों के पारंगत; कर्मकाएड के धुरन्धर (साप्ततन्तव); यहीं नहीं, भौतिक विक्षानों के पिएडत, धातु विद्या में निपुण कारन्धमी, भी विद्यमान थे । बौद्ध शिक्ता श्रोर संस्कृति का भी वहाँ कम प्रचार न थाः त्रिशरण (बुद्ध-धर्म-संघ) के श्रजुयायी चैत्यकर्म में व्यापृत रहते थे; ऐसे विद्यार्थी भी वहाँ थे जो वौद्ध क्रान्त् (शाक्यशासन) में कुशल थे; वसुवन्धु के काश नामक अन्थ पर (जिसमें बुद्धसिद्धान्त वर्णित था) व्याख्यान भी हो जाया करते थे; कुछ लोग ऐसे भी थे जो 'बोधिसत्त्व जातकों' का विशेष श्रध्ययन श्रोर जप करते रहते थे [हर्ष० २३७]।

शित्ता-सम्बन्धी संस्थाओं के इन विवरणों में हमें उस काल के साहित्य श्रोर ज्ञान के विस्तार की एक भलक हिएगोचर होती है। 'ब्राह्मण वैदिक ग्रन्थों का श्रध्ययन करते थे,' जिनमें श्रायुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद श्रोर श्रथ्वेवेद शामिल थे, जैसा कि युश्रान च्वाँग ने वर्णन किया है (Watters i. 159)। इिंसग जो युश्रान च्वाँग के कुछ काल वाद ही भारत में श्राया (सन् ६७२-५५ ई०), लिखता है कि 'चारों वेद, जिनमें लगभग १,००,००० छन्द हैं, मौखिक परम्परा से सुरित्तत रक्खे जाते हैं, उन्हें काग्रज़ या पत्रों पर नहीं लिखा जाता। हर पीढ़ी में कुछ ऐसे मेधावी ब्राह्मण होते हैं जो इन १,००,००० छन्दों को सुना सकते हैं' [Takakusu's tr., p. 182] । इन्सिंग के श्रनुसार, पहली पाठ्य पुस्तक सिद्धिरस्त कहलाती थी जिसमें वर्णमाला के ४६ श्रक्तर श्रीर दस हज़ार श्रव्तरों के बरावर तीन सौ श्रोक थे। इसके उपरान्त विद्यार्थी को व्याकरण के नियमों का बोध कराया

जाता था, जिनमें ये ग्रंश सिमलित थे—(ग्रं) १,००० स्रोकों के वरादर पाणिनि के सूत्र, (ग्रा) धातु श्रौर तीनों खिल, (इ) १८,००० ऋोकों के बराबर पाणिनि के व्याकरण पर काशिकावृत्ति नाम की टीका, जिसका योग्य और प्रतिभा-सम्पन्न रचयिता जयादित्य हर्ष के समय विद्यमान था; के इस त्रारिम्भक ज्ञान के बाद छात्र लोग विशेष विद्यात्रीं का अध्ययन आरम्भ करते थे। विद्यास्रों की संख्या, युत्रान ज्वाँग स्रोर इत्सिंग दोनों के स्रनुसार, पांच थी, (१) शब्द-विद्या (ब्याकरण श्रौर कोश), (२) शिल्पस्थानविद्या (कला-श्रों श्रोर शिल्पों का विज्ञान), (३) चिकित्साविद्या (वैद्यक), (४) हेतुविद्या (तर्कशास्त्र), श्रोर (४) श्रध्यात्मविद्या। इन विषयों में जो पाट्य पुस्तकें निर्धारित की गई थीं इत्सिंग ने उनमें से कुछ के नामों का उन्नेख किया है। उदाहरण के लिए हेतुविद्या [तर्कशास्त्र] की पाठ्य पुस्तक न्याय द्वार तारक शास्त्र'था जिसे नागार्जुन ने रचा था। निवन्ध-रचना श्रोर श्राद्शं साहित्य के नमूनों में जातकमाला श्रौर नागार्जुनकृत सुद्दन्नेख का वर्णन किया गया है। सुद्वन्नेख एक पद्यात्मक प्रशस्ति थी जिसे नागार्जुन ने श्रपने श्राश्रयदाता राजा जेतक शातवाहन (Takakusu, p. 159) को सम्बोधित करके लिखा था श्रौर जिसका इत्सिंग ने उल्था किया था। बुद्धस्तोत्र नाम की १४० पद्यों की एक श्रौर पुस्तक थी, इसका भी इत्सिंग ने जब वह नालन्दा में श्रध्ययन कर रहा था, उल्था किया था। इन पांच विषयों के सामान्य श्रध्ययन के बाद किसी एक विषय में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए ऊंचे प्रन्थों की पढ़ाई श्रारम्भ होती थी। युश्रान-च्वाँग के श्रुनुसार वौद्ध विद्यार्थी उस धार्मिक साहित्य की

किसी एक शाखा के अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त करता था जिसका सम्वन्धं स्वयं उसके सम्प्रदाय से होता था । विश्वत बौद्ध विद्वान् गुणभद्र के विषय में कहा गया है कि वह इन पांच विषयों के अतिरिक्त ज्योतिष, गिएत, वैद्यक और प्रेत-विद्या भी जानता था [Watters, i. 158]। विशेष विद्यास्रों में एक व्याकरण था जिसके लिए इत्सिंग के कथनानुसार उन दिनों निम्न-लिखित पाठ्य-ग्रन्थ प्रचलित थे—(१) २४,००० श्लोकों के बरावर चूर्णि या पतञ्जलि का महाभाष्य, जिसके 'सीखने में उन्नत विद्यार्थियों को तीन वर्ष लगते थे'; (२) भर्तृहरि-शास्त्र, २४,००० श्लांकों के वरावर महाभाष्य पर एक वृत्ति जिसे भर्तृहरि ने लिखा था, जो 'भारतवर्ष के पांचों भागों में सर्वत्र विख्यात' था श्रौर जो सन् ६४१ में परलोक सिधारा [Takakusu p. 180]; (३) वाक्यपदीय यह भी भर्तृहरि की रचना है जिसमें त्रागम प्रमाण के त्र्यनुकूल **त्र्युमान प्रमा**ण श्रौर हेतुश्रों का विवेचन किया गया है (<u>तत्रैव</u>): श्रौर (४) <u>पेइ-न</u> (सम्भवतः संस्कृत वेड या वेड), ३,००० स्रोकों के वरावर एक व्याकरण प्रन्थ, जिसे भर्तृहरि ने रचा था । इस पर १४,००० श्लोकों के वराबर की एक टीका थी जो भर्तृहरि के समकालीन धर्मपाल की रची हुई कही जाती थी। बौद्ध साहित्य के धर्म-प्रन्थों में, जिनमें वि-हारों के भिच्न विशेषज्ञता प्राप्त करते थे, इत्सिंग ने निम्नलिखित का उम्लेख किया है,—त्रिपिटक [तत्रैव p. 120 ], विनय, सूत्र त्रौर शास्त्र (तत्रैव, p. 181), १४० स्रौर ४०० स्रोकों के दो स्क्र जो मात्चेत के वनाये हुये थे स्रोर सारे भारतवर्ष के बौद्ध भिच्चश्रों को सिखाये जाते थे (p. 157), श्रश्वघोष का <u>बुद्धचरित-</u>काव्य 'जो भारतवर्ष के

पांच खंडों श्रौर दित्तिण महासागर के द्वीपों में सर्वत्र यहुत पढ़ा या गाया जाता है' (p. 166)। योग में योगा<u>चार्य-शास्त्र</u> श्रौर श्रसंग के श्राठ शास्त्रों का श्रध्ययन होता थाः तर्कशास्त्र क श्रन्तर्गत जिन के श्राठ शास्त्र सिमालित थेः <u>श्रिभिधम</u> में छः पाद या निवन्ध श्रौर <u>श्रागमों</u> में चार निकायों का निर्देश किया गया है।

यह विवरण है जो चीनी यात्रियों ने उसकाल के भारतीय साहित्य के विषय में दिया है। हमें वहुत से ऐसे नाम मिलत हैं जिनका सम्बन्ध विशेषतया हर्ष के समय के संस्कृत साहित्य के इतिहास से है, श्रर्थात् भर्तहरिः, काशिका के संयुक्त रचयिता जयादित्य और वामन, और धर्मपाल जिस ने वेडावृत्ति का श्लोक-भाग लिखा श्रीर जो नालन्दा कालेज के प्रधान के पद पर शीलभद्र का पूर्वाधिकारी थाः तार्किक धर्मकीर्ति [ जिसका निर्देश वासवदत्ता पृ० २३४ श्रौर कौवेल के सर्वदर्शनसंग्रह में ( पृ० २४ ) किया गया है ]ः राहुलमित्र ताम्रलिप्ति में पूर्वी भारत का प्रधान भिन्नु श्रौर रत्नकूट सूत्र का रचयिताः चन्द्र जिसने वेस्सन्तर जातक पर एक नाटक की रचना की; जिनप्रभ, ज्ञानचन्द्र, रत्नसिंह जो इत्सिग के समय नालन्दा में अध्यापक थे, इन के अतिरिक्त नालन्दा के श्रौर श्रन्य स्थानों के उपरिनिर्दिष्ट बौद्ध श्राचार्य श्रौर विद्वान् जिनका युश्रान च्वाँग ने उक्केख किया है। निःसंदेह उस काल का एक प्रधान कृतविद्य पुरुष स्वयं हर्ष का राज-कवि बाणभट्ट था। स्वयं बाण ने उस समय के विख्यात साहित्य कर्णधारों में भाषाकवि ईशान, वर्णनाप्रधान कवि वेणीभारत श्रोर प्राकृतकवि वायुविकार का उन्लेख किया है । किरातार्जुनीय का रचयिता महाकवि भारवि भी इस युग में विद्यमान था, क्योंकि वह सन् ६३४ के ऐहोल शिला-

लेख में लब्ध-प्रतिष्ठ कवि के रूप में सामने आता है। वाल के द्वारा उसकी किसी प्रकार को चर्चा का श्रमाव यह प्रगट करता है कि वह वाण के समय से बहुत पहले नहीं था [Keith's Classical Sanskrit Literature, p. 51] 1 कवि कुमारदास जिसने जानकोहरण महाकाव्य लिखा है, इसी काल में हुन्रा माना गया है, क्योंकि वह लगभग सन् ६४० की काशिकावृत्ति से परिचित मालूम होता है। शिशुपालवध का रचायेता प्रसिद्ध कवि माघ भी इसी ज़माने थोड़ा पहले हुआ था; वाण हर्षचरित की भूमिका में उसकी ग्रासवदत्ता का निर्देश करता है। वाण की कादम्वरी को, जिसे वह श्रधूरी छोड़ गया था, उसके पुत्र भूषण भट्ट न तमाप्त किया। यहाँ पर एक और राजसी कवि का उन्नेख कर देना उचित होगा, जो 'पूरे समय तक हर्ष का समका-तीन' था; यह काञ्ची का पत्नव राजा महेन्द्रविक्रम था जिसने उत्तविलास नाम का प्रहसन लिखा और सन् ई० की सातवीं त्यताब्दी के प्रथम चरण में राज्य किया। हर्ष के समकालीन ग्रौर प्रतिस्पर्धा दित्ताणापथ-सम्राद पुलकेशी द्वितीय का ाज-कवि रविकीर्ति भी उल्लेखनीय है, जिसने सन् ६३४ के होल शिलालेख में काव्य-रूप में अपने श्राश्रयदाता के वि-हमों का कीर्तन किया है; उसमें रविकीर्ति ने अपनी तुलना **कालिदास श्रौर भारवि से की है श्रौर वह श्रलंकार शास्त्र के** नेयमों में निष्णात, कालिदास के रघुवंश से परिचित और प्रपनी उत्प्रेचात्रों में श्रद्धितीय प्रतीत होता है। श्रन्त में इस नाल के कृतविद्य पुरुषों में सूर्यशतक का (जो बड़ी गुण-ारिमा यक रचना है) रचियता, बाण का ससर, मयरकवि.

त्रौर मातङ्ग दिवाकर भी (जिसके कुछ कान्य सुरिचत हैं) उज्जाबनीय हैं [Keith's Classical Sanskrit Literature, p. 120 ]।

विनयाचार श्रौर ज्ञान में समुन्नत इन विहारों श्रौर श्रा-श्रमों में केन्द्रीभूत धर्म श्रौर विद्या के साथ साथ हमें साधा-रण जनता के धर्म पर भी विचार करना चाहिए। बौद्ध स्रोर ब्राह्मण, दोनों धर्मों के अनुयायी देवालयों में प्रतिष्ठा-पित मूर्तियों की पूजा में संलग्न थे। उस समय हिन्दू धर्म के सबसे ऋधिक लोकप्रिय देवता विष्णु, शिव ऋौरे सूर्य थे। कन्याकुन्ज में, जो उस समय हिन्दू श्रौर बौद्ध दोनों धर्मी का केन्द्र था, युत्रान च्वाँग ने इन तीनों देवतात्रों के मन्दिर देखे। बनारस जैसा आजकल है वैसा ही उस समय भी शेव उपासना का सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान था । युत्रान च्वाँग ने वहाँ हिन्दू देवताओं के १०० से भी श्रिधिक मन्दिर देखे जिनमें अधिकांश उपासक शैव थे, 'कोई अपने वाल कटाये रहते थे, कोई नंगे धड़ंगे श्रथवा भभूत लगाये फिरते थे'। एक मन्दिर में उसने देव की 'लगभग १०० फुट ऊँची' मृत्ति ( सम्भवतः शिवलिङ्ग ) देखी [ Watters, ii. 47 ]। कितने ही मंदिर प्रमुख बौद्ध स्थानों में भी विद्यमान थे। युत्रान च्बाँग ने कपिलवस्तु में एक ईश्वर-मन्दिर का होना लिखा है। शिव की स्त्री दुर्गा की पूजा भी लोकप्रिय थी। युत्रान च्याँग ने पंजाब में शालातुर के निकट शिव-मन्दिर के पास भीमादेवी का एक मन्दिर देखा, जहाँ शरीर पर भस ल-गाये तीर्थिक' परिचर्या करते थे [ i. 221 ]। यही नहीं, बोध गया में भी भूमिदेवता के मन्दिर थे [ii. 124]। सूर्यका सबसे प्रसिद्ध मन्दिर मुलतान में था, जहाँ 'सोने की मूर्ति वहुमूल्य पदार्थों से अलंकत थीं'। 'भिन्न भिन्न देशों से आये इए १,००० यात्री' नित्यप्रति उपासना करते थे जिनमें 'भजन गानेवाली स्त्रियों की भी अच्छी तादाद थी। मंन्दिर में सारी रात दीपक बलते रहते थे और लगातार धूप, बुष्प और 'नेवेद्य चढ़ता था। 'सारे भारतवर्ष के सेठ साहकार और राजा महाराजा धार्मिक पूजा के रूप में बहुमूल्य वस्तुएं देते थे और उन्होंने धर्मशालाएं भी बनवाई थीं जिनमें रोगियों और दीनों के लिए खाने पीने और दवा-दारू का प्रबन्ध था' [ii. 254]।

बौद्ध धर्म में भी समान रूप से मूर्तियों की पूजा प्रचलित थी, जिनका महायान सम्प्रदाय ने खूब दिल खोल कर प्रचार किया। सभी स्थानों में स्तूप थे जिनका सम्बन्ध या तो बुद्ध के जीवन-काल की घटनात्रों से था अथवा जिनमें उसके खौर कभी उसके चेलों के भी अवशेप-चिह्न प्रतिष्ठापित किये गये थे। उदाहरण के लिये मथुरा में युआन च्वांग ने शारिपुत्र, मौद्गलायन, उपालि, आनन्द और राहुल की मूर्तियों की पूजा देखी [i. ३०२]। पांचवीं शताब्दी में फाहियान ने इसी स्थान में बौद्ध धर्म-प्रनथ, सूत्र, विनय और अभिधर्म के उपलच्च में स्तूप बने हुए देखे। मगध के एक आदर्श विहार का वर्णन युआन च्वांग ने इस प्रकार किया है,— 'वीच के मन्दिर में बुद्ध की ३० फीट ऊँची पत्थर की मूर्ति थी; बाई और के मन्दिर में तारा बोधिसत्त्व की श्रौर दाहिनी श्रोर वाल में अवलोकितेश्वर बोधिसत्त्व की मूर्ति थी।'

इस प्रकार भारतवर्ष प्रधानतया मन्दिरों श्रोर मूर्ति-पूजा का देश था, जहाँ कि सिद्धान्तों श्रोर देवताश्रों के विषय में प्ररस्पर मतभेद होते हुए भी मूर्तिपूजा के विषय में सभी सम्प्रद्राय सहमत थे। भारतवर्ष के सभी प्रधान नगरों में युश्रान च्वाँग ने मन्दिरों, स्तूपों, विहारों श्रथवा श्रन्य स्मारकों के रूप में बौद्ध भवनों के साथ साथ ऐसे मन्दिरों की प्रचुरता देखी जिन्हें वह 'देव-मन्दिर' कहता है।

देश की नैतिक श्रोर धार्मिक उन्नति किसी हद तक तत्कालीग सम्राद् के चरित्र श्रौर श्रादर्श से सम्बद्ध थी। धर्म श्रौर विद्या के श्रुनुशीलन श्रोर श्राथय-प्रदान में हर्ष अपनी प्रजा के लिए ग्रादर्श था। पर यह ध्यान देने की बात है कि हुर्प ने ग्रपना जीवन वौद्ध वन कर नहीं श्रारम्भ किया, श्रौर न वृद्ध के श्रनुयायी के रूप में साम्प्रदायिकता के संकीर्ण भाव से प्ररित होकर उसने सब धर्मों को किनारे करके केवल वौद्ध धर्म को ही त्राश्रय दिया । इस प्रकार का व्यवहार एक ऐसे सम्राट को शोभा नहीं दे सकता था जिसे भिन्न भिन्न धर्मों श्रीर जातियों को एक व्यवस्था के श्रन्दर रखना था । वाण के श्रनुसार उसका कुल-क्रमागत धर्म शैव सम्प्रदाय श्रीर तान्त्रिक उपासना से सम्बद्ध था। राजधानी के नाग-रिकों में चएडी और महाकाल के उपासक भी थे। प्रभाकर वर्धन के जीवन-काल में राज-भवन के लोग 'कुलदेवतात्रों को पूजते, पडाहुति होम का ऋनुष्ठान करते, महामायूरी सूक्ष (टीकोकार के अनुसार वौद्धविद्या) को पढ़ते, विलविधान से भूतों को दूर रखन की योजना करते, व्यय विष्र वेदमन्त्रों को जपते, शैव लोग सहस्रों चीर-कलशों से विरूपाच की मूर्ति को नहलाते' दिखाई देते हैं। लिखा है [हर्ष० १४४] कि 'शिव का मन्दिर रुद्र-एकादशी-मन्त्र के जप से गूँज रहा था।' हुप के जन्म के वाद 'यज्वात्रों के मन्दिरों में वैतान श्राप्तियां प्रज्वित हुईं, श्रीर सफ़ेद चस्त्र पहने हुए ब्राह्मण, जिनके मुख में वेद विराजमान था (ब्रह्ममुखाः), कुल पुरोहित के

९ जप्यमानरुद्दैकादशी शब्दायमान शिवगृहम् [ बार्ग ]।

२ उन दिनों के ब्राह्मण जिस धर्म का श्राचरण करते थे उसका कुछ बोध स्वयं बाण के तत्सम्बन्धा वर्णन से हो सकता है। जिस दिन उसने हर्ष को मिलने के लिए प्रस्थान किया, वह तड़के उठा,

साथ'उपस्थित हुए' [हर्प० १२६]। हमें यह भी बतलाया गया है कि विजय-यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पहले हर्ष ने 'परमभक्ति से भगवान् नीललोहित (रुद्रशिव) की अर्चा कीं'। इस प्रकार महल में वैदिक धर्म श्रौर संस्कृति की प्रवलता थी। रत्नावली त्रौर प्रियदर्शिका नाटिकात्रों में, जो हर्ष की रचनाएं हैं, मङ्गलाचरण में ब्राह्मण धर्म के प्रमुख देवता जैसे गर्णो समेत शिव (जो शम्भु श्रौर हर भी कहे गये हैं), गौरी (या गिरिजा), गङ्गा, ब्रह्मा, रूप्ण, लक्मी, श्रौर सरस्वती तथा साथ ही कुमार, दशमुख श्रथवा द्ज्ञ जैसे गौण देवतात्रों का उल्लेख किया गया है। श्रपने बौद्ध नाटक, नागानन्द, में भी जिसका त्रारम्भ बुद्ध जिन की स्तुति से होता है, उसने ब्राह्मण देवता गौरी श्रीर गरुड़ को भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त इन नाटकों में ऐसे भी खल हैं (देखों पांचवें ग्रध्याय की टिप्पणी) जिन में ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञों के किये जाने में राजा की रुचि दिखाई गई है, क्योंकि यज्ञ प्रजा की उन्नति स्रौर शासन की उत्तमता के द्योतक थे। हर्ष की सोनपत ताम्र-मुद्रा श्रीर उसके मधुवन पटल लेख में तो यहाँ तक वर्णन है कि उसका पिता त्रादित्य या सूर्य का परम भक्त श्रौर वर्णाश्रम धर्म का समर्थक था। बाग के त्र्यनुसार हर्ष त्रीर उसकी बहिन ने केवल अपनी दिग्विजयों की समाप्ति के वाद (उस

फिर स्नान किया, एक घोया हुन्ना घवल दुकूलवसन घारण किया, रुद्राच की माला लेकर कई बार प्रास्थानिक सूकों और मन्त्रपदों का जप किया; शिव की प्रतिमा को दूध से स्नान करा कर उस पर धूप और पुष्प चढ़ा कर उसकी पूजा की; फिर घी की न्राहुति देकर न्राझि-होन्न किया, ब्राह्मणों को दिच्छा दी न्रीर चलने से पहले गाय की प्रदक्तिणा की [हर्ष० रेह]।

से पहिले नहीं) बौद्ध धर्म को प्रहण किया, श्रौर यह बात सची होगी, क्योंकि संग्रामों श्रौर रक्षपात का कार्यक्रम कदापि **ऋ**हिंसा और शान्ति के पोषक वौद्ध धर्म जैसे धर्म के श्र**नु**-रूप नहीं हो सकता। इस धर्मपरिवर्तन का कारण वाण ने बौद्ध तपस्वी दिवाकरमित्र का प्रभाव वतलाया है जो, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, विन्ध्य-कान्तार में अपने आश्रम में रहता था। किन्तु शिलालेख उसके परिवार में उसके बड़े भाई को पहला व्यक्ति मानते हैं जिसने बौद्धधर्म को ग्रहण किया और स्पष्ट शब्दों में उसे परमसौगत अर्थात् बुद्ध का परम भक्त श्रौर सुगत की भाँति जनता के कल्याण की वृद्धि करनेवाला वर्षन करते हैं । पर युत्रान च्वाँग वह व्यक्ति था जिसने प्रथम दर्शन के अवसर पर ही महायान के सि-द्धान्तों की व्याख्या करके हीनयान की ऋपूर्णता दिखा कर हर्ष श्रौर उसकी वहिन की महायान धौद्ध धर्म में निश्चित रूप से श्रद्धाभक्ति उत्पन्न कराई। श्रपने इस नये धर्म के उत्साह से प्रेरित होकर उसने महायान पर युत्र्यान च्वाँग के विद्वत्ता-पूर्ण निवन्ध को प्रकाशित करने त्र्यौर उस काल के सारे दूसरे धर्मों पर महायान बौद्ध धर्म की प्रभुता स्थापित करने के लिए तुरन्त कनौज की विशाल सभा की आयोजना की।

यही एक मोक़ा था जब दुर्भाग्य से हर्ष ने कुछ हद तक हठधर्मिता और असिहण्युता का परिचय दिया। यह बात उसकी नीति, उदार शासन और उस दान-शीलता के विरुद्ध थी जिसने उसे मनुष्यत्व की श्रेणी में इतना ऊंचा उठाया था। उस सभा में, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, सम्राद ने कई प्रकार से ब्राह्मण धर्म को निन्दित किया, वुद्ध के प्रति हिन्दू देवताओं का दासभाव प्रदर्शित करने के लिए वह और उसका सामन्त, आसाम का कुमारराज, प्रमुख ब्राह्मण देवता इन्द्र और ब्रह्मा के वेश में वुद्ध की प्रतिमा की परि

चर्या कर रहे थे! यही नहीं, बौद्धर्म में भी उसने श्रपनी इस घोषणा से कि युश्रान-च्याँग के महायान सम्बन्धी व्या-ख्यान के विरुद्ध 'जो कोई मुँह खोलेगा उसकी जीभ काट दी जायेगी' विपात्तियों की वाक्-स्वतंत्रता का ऋपहरण करके हीनयान के प्रति श्रपना क्रोध श्रौर श्रमर्ष प्रगट किया, यद्यपि यह सच है कि उसके क्रोध को उभारने में हीनयान के श्रजु-यायित्रों का पड़यन्त्र कारण था। इस घोषणा से उस समा-रोह ने जो भारतीय धर्मों की महासभा के रूप में श्रारम्भ हुआ था एक निरी साम्प्रदायिक सभा का संकुचित रूप प्राप्त कर लिया। 'मिथ्या दृष्टि के रखने वाले किनारे हो गये श्रौर वहाँ से चलते वने. जिससे शास्त्रार्थ में भाग लेने के लिए कोई न रह गया' [ $Life, \, \mathrm{p.} \,\, 180$  ]। एक श्रौर विवरण के श्रनुसार [ Beal i. 219 ] सभा में सम्राद ने जो श्रस-हिष्णुता दिखाई उसके प्रत्युत्तर में उसके प्राण लेने के लिए एक पड्यन्त्र रचा गया जिसकी त्रायोजना ब्राह्मणों ने की थी। इस विद्रोह का कारण यह था कि राजा ने 'श्रमणों को दान देने में तो ऋपना कोश खाली कर डाला, पर जो दूर से वहाँ श्राये थे, उनकी किसी न वात तक न पूछीं।

किन्तु बौद्ध धर्म के प्रति यह एकांगी श्राश्रयभाव श्रपवाद स्वरूप है। यह उसकी व्यापक नीति का श्रंग नहीं था। कन्नोज की सभा के वाद ही की जाने वाली प्रयाग की सभा में जो किसी विशेष धर्म के हित के लिए की जाने वाली सभा नहीं थी वरन एक नियत संस्था थी जिसके श्रिधिवेशन हर पांचवे साल होते थे, राजा के मुक्क-हस्त दान का हिस्सा देश के सभी वर्णों, जातियों, धर्मों श्रीर समाजों को मिला। सम्राद् के श्रद्भुत दानों में भाग लेने के लिए राजकीय निमन्त्रण 'दीनों, श्रनाथों श्रीर श्रातुरों के श्रितिरक्क पांचों भारतों के सभी श्रमणों श्रीर ब्राह्मणों को समान रूप से भेजा गया श्र [ Life, p. 184], यद्यपि वितरण के पौर्वापर्य में बौद्धों को पहला स्थान दिया गया था। बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ सूर्य और शिव इन देवताओं की मूर्तियों का सार्वजनिक रूप में सन्मान करके हुप ने इस अवसर पर अपनी साम्प्रदायिक भाव से स्वतन्त्र प्रकृति का एक और प्रमाण दिया। हुप के शिलालेखों में कहर ऋग्वेदी और सामवेदी ब्राह्मणों को, जो बाण के अनुसार उसे अपना सब कुछ न्योछावर करने वाला सेवक (द्विजोपकारणं सर्वस्वम्) समभते थे, गाँवों के दान दिये जाने का भी उल्लेख किया गया है।

वौद्ध धर्म के प्रति हुप का विशेष पत्तपात अन्य वातों से भी प्रगट है। उसने काश्मीर से बुद्ध के दांत को ज़वरदस्ती लाकर कन्नौज के पश्चिम में एक विहार में प्रतिष्ठापित किया [Life, p 181]। हम पहले लिख चुके हैं कि नालन्दा विहार को उसने १०० फुट ऊँचा पीतल का मन्दिर दान किया था। उड़ीसा में यात्रा करते हुए उसने हीनयान को प्रवल दशा में देखा, जिसे परास्त करने के लिए उसने दूरवर्ता नालन्दा से महायान के चार अच्छे प्रचारक बुलाय। उड़ीसा भेजने के लिए जो चार प्रचारक चुन गये थे वे सागरमित, प्रक्षारिम, सिंहरिम और युत्रान च्वाँग थे [Life, p. 160]।

बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए उस के कुछ अन्य उपायों का भी चीनी यात्री ने वर्णन किया है। वर्ष में एक वार वह सब बौद्ध भिजुओं को इकट्ठा करता था और इकीस दिन तक नियमों के अनुसार उन्हें उनको आवश्यकताओं के सारे सामान देता था। शास्त्रार्थ और परीक्ता के लिए भी बौद्ध भिजुओं को इकट्ठा करने का उसे शौक थां, जिसके वाद पोग्य गुणी जनों को उपहार दिये जाते थे। सब से योग्य व्यक्ति को वह सिंहासन (सबसे ऊँचे स्थान) पर विठाता, श्रोर श्रपने गुरुश्रों की भाँति उसका श्रादर करके उससे श्राध्यात्मिक शिचा ग्रहण करता था। दूसरों का भी, यिंद्र राणि श्रोर श्राचार के पालन में पूर्ण होते, वह नियमा- नुसार सत्कार करता था। किन्तु जो सदाचार श्रथवा भिचुश्रों के योग्य शील में प्रमाद दिखलाते थे उन्हें वह श्रपन सामने से श्रोर देश से भी निकाल बाहर करता था [ Watters, i. 344]।

चीनी यात्री यह भी वतलाता है कि उसने गङ्गा के तट पर सहस्रों स्तूप वनवाये जिसमें 'प्रत्येक लगभग १०० फुट ऊँचा' था, श्रौर वौद्ध तीथों में विहारों का निर्माण कराया। उसने चेत्यों को भी सजाया श्रौर विहारों के सभा-भवनों को श्रलंकृत किया' [तत्रैव]। पर पुरातत्त्वविषयक खोज में हर्ष के बहुत ही कम स्मारक प्रगट हुए हैं।

श्रन्त में यह कह देना उचित होगा कि उसने श्रपने राज्य में सर्वत्र मांसाहार के निषेध के लिए श्रौर कड़ी सजाश्रों का भय दिखा कर जीर्वाहंसा की रोकथाम के लिए जो क़ानून वनाये थे उनका कारण उसकी वौद्ध-विपयक श्रद्धा थी।

१ हर्ष के बोद्ध श्रादर्श उसके नागानन्द नाटक में श्रच्छी तरह व्यक्त हुए हैं। जब रख में शत्रु पर श्रासानी से विजय निश्चय थी तो चिरत्रनायक राजा जीमृतवाहन दृइत।पूर्वक श्रिहंसा श्रोर श्रास्मत्याग के बोद्ध सिद्धान्त का समर्थन करता है — 'श्रनुकम्पा से प्रेरित होकर, बिना कहे ही, मैं दूसरे के लिए सहर्ष श्रपने प्राण्य तक दे सकता हूं; तो फिर केवल राज्य की प्राप्ति के लिए निष्ठुरता से मनुष्यों की हत्या करने को कैसे सहमत होऊँ? [३–१७] इसी स्वर में उसने निर्दयी गरुइ को श्रपना श्रन्तिम उपदेश दिया—'सदा के लिए जीव-हिंसा से हाथ खींच लो; श्रपने पिछले दुष्कृतों का प्रायश्चित करो; सारे प्राण्यों को श्रगले श्रात है से मुक्त करके उत्सुकतापूर्वक

उसके विशेष ध्यान देने का फल यह हुआ कि कन्नोज में बोद्ध धर्म की महती वृद्धि हुई पर दूसरे स्थानों में उसका हास होता गया । जहां फाहियान ने कन्नोज में केवल देष्ट बोद्ध विहार देखे थे, वहीं युआन च्वाँग ने १०० विहारों को पाया।

हर्ष के चरित्र का ठीक अनुमान लगाने के लिए हमें उसे केवल वौद्धधर्मालम्बी ही न समभना चाहिए। उसने दूसरी जातियों श्रथवा साधारण जनता की भी उतनी ही श्रेच्छी तरह सेवा की। हम पहले देख चुके हैं कि वह 'नियम-पूर्वक श्रपनी पंचवार्पिकी परिषद् की श्रायोजना किया करता था श्रीर उसमें सब वर्णों श्रौर जातियों के लगभग पांच लाख मनुष्यों को श्रपनी युद्ध-सामग्री के श्रातिरिक्त श्रीर सब कुछ दान कर देता था'! [ तत्रेव ] दान ऋौर वदान्यता.में शायद ही कोई इससे श्रांग कभी निकला हो। उसके प्रतिदिन के दान से १,००० बौद्ध भिन्नु श्रीर ४०० ब्राह्मण भोजन पाते थे। युश्रान च्वाँग हमें वतलाता है कि सारे भारतवर्ष में सर्वत्र नगरों श्रौर गाँचों के राज्यमार्गी पर उसने पुरायशालाएं वनाई, जिनमें खाने पीने का प्रवन्ध किया गया था, श्रीर उनमें वैद्य रक्खे. तथा पथिकों श्रौर श्रास पास के निर्धन मनुष्यों के लिए द्वाइयों का प्रवन्ध किया जो उन्हें विना किसी संकोच के मुफ्त दी जातीं थीं' [ Beal, i. 214 ]। यहाँ भी हर्ष श्रपनी उदारता में सबसे श्रागे, शायद श्रशोक से भी श्रागे निकल

पुर्यकर्मों के भण्डार का सञ्चय करो, ताकि जिस प्रकार किसी विशाल सरोवर की श्रगाध गहराई में फेंका हुश्चा नमक का दुकड़ा वहीं विलीन होकर श्रपने श्रम्तित्व को खो देता है, उसी तरह परिमित प्राणियों का बध करने का पाप तेरे पुर्य का श्रमन्त भारा में विलीन होकर फलीभूत न होने पाये [४-२४]।

गना था, क्योंकि श्रशोक के विश्राम-गृहों में पिशकों के लिए
मुफ्त भोजन श्रौर श्रौपिध श्रौर चिकित्सा का प्रवन्ध नहीं
था। वाण ने भी उसके लोक-हित सम्बन्धी श्रपूर्व कीयों का
जा वर्णन किया है उससे सम्राद के दानों की सार्वजनीनता
प्रगट होती है,—'उसकी छत्रच्छाया में यक्ष के खम्मों की
श्रविरल पंक्तियों में सत्य-युग श्रङ्कुरित होता हुश्रा लगता था,
कलिकाल यक्षों के श्राकाशिवसपीं धुँए में भागता हुश्रा लगताथा, धमें देवालयों के शिखरों पर फहराती हुई ध्वजाश्रों में
पक्षवित होता हुश्रा मालूम होता था श्रौर गाँव श्रपने वाहर वनी
हुई सभा, दानशाला (सत्र), प्रपा श्रौर पत्नी शालाश्रों के रूप में
श्रनेक धमें कुओं को जन्म देते हुए प्रतीत होते थे [हर्ष० १२१]।

धर्म के साथ साथ हुई विद्या के अनुशीलन और आअय-प्रदान के लिए भी विख्यात था। बाण उसके काव्यकौशल, उसकी मोलिकता और बहुश्रुतता की साची देता
है,—'काव्य-कथाओं में वह मानो अपने आर्पात अमृत को
उंडलता था, [हई० ७१]; 'उसका काव्य-कौशल वर्णनातीत है'; उसकी प्रज्ञा के लिए शास्त्र पर्याप्त विषय नहीं हैं'; 'अशेष ललित कलाएं उसकी प्रतिभा के लिए अत्यन्त संकीर्ण चत्र हैं' [हई० ७८]। यह वर्णन अपने आश्रयदाता का गुणानुवाद करनेवाले दरबारी किव का अतिशयोक्षिपूर्ण कथन भी
हो सकता है, पर इसके समर्थन में एक वाह्य स्रोत से भी हमें
कुछ प्रमाण-सामग्रो प्राप्य है।

चीनी यात्री इत्सिंग, जो हर्ष की मृत्यु के बाद भारत

१ युष्रान च्वाँग कहता है कि कनौज में १०० बौद्ध विहारों की प्रतियोगिता में '२०० से श्रधिक देवमन्दिर विद्यमान थे' [ Watters, i. 340 ]।

में त्राया (सन् ६७३-८७), लिखता है कि राजा शीलादित्य साहित्य का अत्यन्त शौकीन था श्रौर एक बार उसने अपने दरबार के साहित्य-सेवियों को काव्यनिवन्ध लिखने को कहा. जिस पर उन्होंने त्र्रपने सम्राद की सेवा में तत्कार्लीन लोकप्रिय विषय ऋर्थात् जातकों या बुद्ध के प्राक्कन जन्मों पर ५०० काव्य उपस्थित किये। इन काव्यों के संग्रह का नाम जातकमाला रक्खा गया, जिसके लेखकों में से विश्रत त्र्यार्यशूर भी माना जाता है [Takakusu, Itsing, p. lvi]। स्वयं उसकी रचनाओं के सम्बन्ध में इत्सिंग कहता है कि हर्ष ने 'बोधि-सत्त्व जीमृतवाहन की कथा को पद्यात्मक रूप दिया, जिसने एक नाग के लिए श्रात्मसमर्पण किया था'। हमें यह भी बताया गया है कि सम्राद् ने इस नाटक का नाम नागानन्द रक्खा श्रौर 'उसे संगीतमय बना कर श्रौर उसमें नृत्य श्रीर श्रभिनय का समावेश करके एक मएडली के द्वारा उसका खेल करवाया जिस से वह उसके जीवन काल में लोकप्रिय हो सके' [ed. Takakusu, p. 163]। संस्कृत साहित्य के इतिहासज्ञ बतलाते हैं कि उसने दो श्रौर नाटक, त्रर्थात् रत्नावली त्रौर प्रियदर्शिका रचे त्रौर साथ ही एक व्याकरण-ग्रन्थ भी लिखा । प्राचीन भारत की साहित्यिक समालोचना में हर्ष को उच्च श्रेणी का किय समभा जाता था यह बात इससे स्पष्ट है कि गीतगोविन्द का रचयिता जयदेव भास श्रौर कालिदास के साथ उसके नाम का उन्लेख करके उसे 'प्रथित-यशस्' पूर्ववर्तियों में स्थान देता है। यदि वासखेरा पटल लेख को उसने म्वयं श्रपने हाथ से लिखा हो, जिस की श्रन्तिम पंक्ति के, सुन्दर श्रज्ञरों में सम्राद के हस्तात्तर हैं, तो हर्प को एक कुशल लेखन-कला-कोविद भी कहना चाहिए । सम्राट की बहिन राज्यश्री की

विद्याभिरुचि भी उसके ही जैसी थी। 'वह प्रकृष्ट वुद्धिमती श्रोर बौद्धधर्म की सम्मतीय शाखा के सिद्धान्त के ज्ञान के लिए विख्यात थी,' श्रोर 'राजा के पीछे धैठ कर' वड़ी रुचि से महायान पर युश्रान च्वाँग के विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान सुनती थी [Life p. 176]।

स्वयं विद्या का प्रेमी श्रौर भक्त हो कर, हर्प विद्वानों का श्रवपम त्राश्रयदाता था। जैसा वाण ने लिखा है 'उसकी विद्वत्ता पिएडतों की सहायता त्रीर उपकार करने के लिए है [हर्ष०४४]।'स्वयं हर्षचरित ऋौर कादम्वरी का रचयिता वाण उसके त्राश्रित साहित्यसेवियों में सबसे त्रधिक प्रसिद्ध था। किन्तु हमें ऐसे बहुत कम मनुष्यों के नाम ज्ञात हैं जिन्हें श्रपनी विद्वत्ता के उपलच्च में राजकीय सन्मान मिला हो। एक शिलालेख में [Ep. Ind. i. 180] किसी हरिदत्त का उन्लेख है जिसको हर्प ने उत्कर्प के शिखर पर पहुँचाया था। जीवनी से (p. 154) हमें ज्ञात होता है कि सम्राट्ने जयसेन नामी विद्वान को जो हेतुविद्या, शब्दविद्या, योग-शास्त्र, चारों वेद, ज्योतिष, भूगोल, वैद्यक, मंत्रशास्त्र और गणित जैसे विपयों में पाणिडत्य के कारण सर्वत्र प्रशंसा प्राप्त कर चुका था, 'उड़ीसा के अस्सी विशाल नगरों की श्राय' समर्पण करके उड़ीसा के प्रान्त में वसाना चाहा था। राजा की उदारता से वढ कर जयसेन का त्याग था क्योंकि उसने राजा के वार वार के दान विषयक आग्रह को यह कह कर श्रस्वीकार कर दिया कि में श्रपने श्राप को संसार श्रीर राज के प्रपञ्च में नहीं डालना चाहता। इस सम्बन्ध में हमें हर्ष की उस नीति को स्मरण करना चाहिए जिसके श्रनुसार वह सरकारी ज़मीन की श्राय का एक चतुर्थांश विद्वानों को पुरस्कृत करने और दूसरा चतुर्थीश भिन्न भिन्न

सम्प्रदायों को दान देने में खर्च करता था [Watters, i. 176]।

उसके कुछ सामन्त राजाश्रों पर भी सम्राद के इस श्रादर्श का प्रभाव पड़ा । श्रासाम के राजा कुमार ने युत्राæ च्वाँग की ज्ञानगोष्ठी से, जो उस समय नालन्दा में था, लाभ उठाने के लिए उत्सुकता प्रगट की। उसने नालन्दा के मठाधीश शीलभद्र को एक विशेष सन्देशहर के हाथ एक पत्र भेज कर—जो उसके पास दो दिन के सफ़र के बाद पहुंचाया गया था-युत्रान च्वाँग को श्रपने यहाँ वुलाया। श्रपनी इस प्रार्थना के फलीभूत न होने पर उसने एक श्रीर सन्देशहर के द्वारा उसे फिर दुहराया। जब यह प्रार्थना भी विफल हुई तो 'राजा ने बड़े कोध में शीलभद्र के लिए अपने हाथ का एक पत्र देकर तीसरा सन्देशहर भेजा, जिसमें उसने श्राग्रहपूर्वक उससे पार्थना की कि मुक्ते श्रौर मेरी प्रजा को बौद्ध धर्म का उपदेश करने के लिए चीनी यात्री को मेरे पास भेजें।' यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो 'मुक्त में क्रोध का उद्बुद्ध होना श्रपरिहार्य है, श्रौर फिर मध्य-वंगाल के राजा शशाङ्क की भांति, जिसने हाल ही में 'धम्म' को नष्टकर दिया है श्रौर बोधि वृत्त को जड़ से उखाड़ फेंका है, नालन्दा के सारे विद्वार को मटियामेट करने के लिए मुक्ते अपनी सेना श्रौर हाथियों को सजाना पड़ेगा।' इस धमकी का श्रभीष्ट फल हुआ। युत्रान च्वाँग रत्तकवर्ग के साथ उसके देश में गया त्रार वहाँ एक महीने से ऋधिक

१ डा॰ डी॰ वी॰ स्पूनर को [Arch. Sur. Report, Eastern Circle, 1917-18] नालन्दा में भास्करवर्मा की एक मुहर मिली थी। जैसा के॰ एन॰ दीक्षित ने श्रनुमान किया है, यह शायद वही मुहर रही होगी जो कुमार के इस पत्र के साथ थी [JBORS, 1920, p. 151]।

दिका रहा। फिर उस स्थिति में जिसका पहले वर्णन किया जा चुका है, राजा कुमार को उसे लेकर हर्ष के पास जाने के लिए विवश होना पड़ा। इसके उपरान्त वौद्ध धर्म के पायण में कुमार हर्ष का परम प्रधान मित्र बन गया। चीनी यात्री से विदा होते समय उसने श्रपने वौद्धधर्म-विषयक उत्साह को निम्न लिखित शब्दों में व्यक्त किया — 'यदि श्राचार्यपाद मेरे राज्य में रह कर मेरी धार्मिक पूजा को प्रहण कर सकते हैं तो में श्राचार्यपाद की श्रोर से १०० विहारों की स्थापना करने को तच्यार हूँ' [Life, pp. 170, 171, 187]। हम यह भी देख चुके हैं कि किस प्रकार वलभी के ध्रवभट्ट, श्रथवा जालन्धर, काश्मीर श्रीर किपश के राजाश्रों ने वौद्धधमें के पोषण में हर्ष के श्रादर्श का श्रवुकरण किया था।

## टिप्प**णियां**

## श्र-हर्ष के नाटक

रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानन्द ये तीन नाटक साधारणतया हर्ष के वनाये हुए वतलाए जाते हैं, **श्रौर** रसा कहने के कई श्राधार हैं। सब से पहले, जैसा कि कीथ ने निर्देश किया है [Sanskrit Drama, 1924, p. 170], इन तीनों रचनात्रों में शैली त्रौर भाव का पूर्ण सादृश्य है जिससे उन्हें एक दूसरे से पृथक करने का प्रयत्न सर्वथा ब्रसम्भव है।' एक-कर्तृत्व की छाप सर्वत्र निर्श्नान्त रूप से ब्रोतप्रोत है। विशेष करके रत्नावली ब्रौर प्रियद्शिका में रचना श्रौर विषय में पर<del>स्</del>पर घनिष्ठ है । दोनों नाटिकात्रों में चार त्र्रङ्क हैं: उनका चरित्रनायक भी एक ही-राजा उदयन-है, श्रौर विषय भी एक ही अर्थात् उसकी अनेकों प्रेम-वार्त्ताओं में से एक है [तत्रैव ] । तीनों नाटकों में सूत्रधार के मुख से प्रायः एक ही जैसे नान्दीश्लोकों का उचारण कराया गया है, केवल नाटकों के भिन्न भिन्न नामों को निभाने के लिए यत्र तत्र **ब्रावश्यक परिवर्तन किये गये हैं । उन सवकी प्रस्तावना में** एक श्लोक है जिसमें ये नाटक हुई के रचे हुए वतलाये गय हैं, श्रौर सर्वत्र एक से शब्दों में हुए को महाकवि वर्णन कि-या गया है। साथ ही तीनों नाटकों की अन्तःसाची भी हर्ष को ही उनका कर्ता सिद्ध करती है क्योंकि उनमें श्लेष के द्वारा हर्प, उसके त्रादर्श और कार्यों का संकेत मिलता है।

प्रस्तावना में निश्चित रूप से भिन्न भिन्न दिशाओं से ब्राये हुए (नानादिग्देशादागतेन) उन राजाओं (राजसमूह) का वर्णन किया गया हैं जो ब्रापने सम्राद ( श्रस्तत्वामिना ) श्री हर्षदेवं की परिचर्या में उप-स्थित थे। उसने राजाधिराज की हैसियत से वसन्तेत्सव के श्ववसर पर (या नागानन्द में इन्द्रोत्सव के समय) उन्हें श्रपने दरबार में बुलाया था। इतिहास भी इसका साची है, क्योंकि हम जानते हैं कि रण-यात्राश्रों श्रथवा धार्मिक सम्मेलनों के श्रवसरों पर इस प्रकार के सामन्त राजा सदा उसकी टहलवरदारी में हाज़िर रहते थे।

किन्तु हर्ष अपने नाटकों में दूसरे तरीकों से भी अपने स्वरूप को प्रगट करता है। <u>प्रियदर्शिका</u> में विन्ध्यकान्तार के आटविक सामन्त विन्ध्यकेतु की शरण लेने के लिए राज कुमारी के विवश होने की जो घटना उपन्यस्त की गई है उसी जैसे प्रसंग की वास्तविक घटना वह है जिसमें स्वयं

१ श्रकेले इस कथन से ही इस पुराने मत का खण्डन हो जाता है कि इन नाटकों का रचियता श्री हर्पदेव काश्मीर में इस नाम का एक राजा था, क्योंकि काश्मीर के किसी भी राजा ने उस राजनैतिक पद को प्राप्त नहीं किया जो 'उसके चरणों पर मुके हुए भिन्न भिन्न राज्यों के राजा' इस वर्णन से द्योतित होता है। प्रो० कीथ ने प्रमाण दिया है कि 'दामोदरगुप्त के कुटिनोमत में, जो काश्मीर के जयापीड (सन् ७७६—६१३) का श्राश्रित था, रलावली के एक श्रमिनय का उन्नेख किया गया है जो कि किसी एक राजा की बनाई हुई बतलाई जाती थी,'। इस के होते हुए इन नाटकों का रचियता काश्मीर का श्री हर्ष [सन् १९१३—२४] कभी नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में यह भी उन्नेखनीय है कि भोज के सरस्वतीकण्ठाभरण, धनञ्जय के दशस्त श्रीर श्रानन्दवर्धनाचार्य के ध्वन्यालोक जैसे प्रनथों में, जो काश्मीर के श्री हर्ष से शताब्दियों पहले लिखे जा चुके थे, रलावली के उद्धरण मिलते हैं।

हर्ष की बहिन राजकुमारी राज्यश्री को उसी कान्तार में श्राटिविक सामन्त, शरभकेतु श्रीर उसके पुत्र व्याघ्रकेतु की शरण लेभी पड़ी थी। इस घटना के बाद प्रियद्शिका में जैसे राजा श्रानन्द से विभोर हो गया है, ठीक वैसे ही स्वर्थ हर्ष ने भी राज्यश्री की प्राप्ति के बाद श्रपन हृदय में श्रानन्द का श्रमुभव किया होगा,—'श्रहा! इससे श्रधिक श्रानन्द क्या हो सकता है कि विहन की प्राप्ति (भिगनीलाभ) के साथ ही श्रासमुद्रान्त साम्राज्य का भी लाभ हो गया है (ससागर-महाप्राप्ति) [श्रङ्क ४। २०]।

हर्ष के नाटकों में श्रीर भी कुछ ऐसे स्थल हैं जिनमें उसके इतिहास की प्रतिध्वनि पाई जाती है। <u>रत्नावली</u> श्रीर प्रियदर्शिका दोनों के श्रन्तिम स्थाक में राजा के रूप में स्वयं हर्ष की श्राशाश्रों श्रीर श्रमिलाषाश्रों का व्यक्तीकरण मिलता है— उर्वीमुद्दामसस्यां जनयतु विस्ञुजन् वासवो वृष्टिमिष्टा- मिष्टेस्तैर्विष्टपानां विद्धतु विधिवत् प्रीणनं विप्रमुख्याः। श्राकल्पान्तं च भूयात् समुपिचतसुखः संगमः सज्जनानां निःशेषं यान्तु शान्ति पिश्चनजनिंगो दुर्जया वज्जलेपाः॥

'भगवान वासव (इन्द्र) समय पर वर्षा करके पृथ्वी को प्रचुर सस्यसम्पन्न करें; उत्तम ब्राह्मण श्रपने धार्मिक श्रनुष्ठानों से देवताश्रों को विधिपूर्वक तृप्त करें श्रोर श्रनन्त काल तक सज्जनों का समागम वना रहे जो श्रशेष श्रानन्द का स्रोत है!'

हर्प ने स्वयं अपने देश और प्रजा की भौतिक और नैतिक उन्नति के लिए यही काम किए।

कुछ इसी से मिलते हुए स्वर में राजा के मुख से निम्नलिखित वाक्य कहलाए गये हैं :—
राज्यं निर्जितशत्र योग्यसीचवे न्यस्तः समस्तो भरः

सम्यक् पालनलालिताः प्रशमिताशेषोपसर्गाः प्रजाः । ..... ....॥१।१०॥

'साम्राज्य के शत्रुश्रों का दमन हो चुका है: शासन का भार योग्य मन्त्रियों पर श्रवलम्वित है; सारी प्रजा सव प्रकार के क्रेशों से मुक्त कर दी गई है; श्रोर शान्ति श्रौर रत्ता के श्राश्रय में वह समृद्ध हो रही है।'

हर्ष भी स्वयं श्रपने उद्योगों श्रोर कार्यों का ठीक इसी प्रकार का सिंहावलोकन दे सकता था।

फिर र्त्नावली की प्रस्तावना के निम्नलिखित पद्य में हर्ष के प्रति एक छिपा हुन्ना संकेत हो सकता है,— जितमुड्डपतिना नमः सुरेभ्यो द्विजन्नुषभा निरुपद्रवा भवन्तु । भवतु च पृथिवी समृद्धसस्या प्रतपतु चन्द्रवपुनरेन्द्रः ॥१।४॥

राजाधिराज (उडुपीत श्रर्थात् चन्द्रमा) की विजय हुई है, इससे ब्राह्मण प्रवर समस्त उपद्रवों से मुक्त होवें: पृथिवी प्रचुर सस्यसम्पदा को पैदा करे: महाराजाधिराज श्रशेष विभूतियों से दीप्त हों' [श्रङ्क १—स्ठोक ४]।

फिर रक्तावली श्रोर श्रियदर्शिका दोनों ही में लड़ाई के वर्णन (पहली में वत्सराज के सेनाध्यत्त रुमएवान् श्रौर कोशल लोगों के बीच, दूसरी में वत्सराज के सेनापित विजयसेन श्रौर विन्ध्यसामन्त विन्ध्यकेतु के बीच) सैंकड़ों लड़ाइयों के वीर योधा हुई के श्रतुरूप हैं।

'तलवारों के प्रहारों से शिरस्त्राणों के चूर चूर होने के कारण सिर फट गए थे; रुधिर की सरिताएं बह रही थीं; पड़ती हुई चोटों से श्राग की चिनगारियां निकल रही थीं; जब उसका मुख्य सैन्यदल टूट गया तब रुमणवान ने रण में सन्मुख होकर मतवाले हाथी पर सवार कोशलराज को ललकारा श्रीर श्रकेले ही एक सौ तीरों से उसका वध कर डाला।'

प्रदर्शिका में रण में काम श्राए हुए शत्रु की वीरता के प्रति राजा की सराहना भी हर्ष जैसे विजयी के श्रनुरूप है,-

'रुमण्वन्, विनध्यकेतु की वीरोचित मृत्यु ने हमें लिजित कर दिया है, वह पृथिवी के अत्यन्त पुण्यशाली महापुरुधी के अनुरूप यश के सचे पथ का पथिक वन चुका है— 'सत्पुरुषोचितं मार्गमनुगच्छतो यत्सत्यं वीडिता एव वयं विनध्यकेतोर्मरणेन।'

रतायली में भी 'मृत कोशलराज के प्रति वत्सराज के उद्गारों में उच सहदयता पाई जाती हैं :—साधु कोशलपते! साधु, मृत्युरिप ते श्लाच्यः, यस्य शत्रवीऽप्येवं पुरुपकारं वर्णयन्ति। "हे कोशलराज, तुम धन्य हो, तुम्हारी मृत्यु भी प्रशंसनीय है, क्यों कि तुम्हारे शत्रु इस प्रकार तुम्हारे पुरुपोचित पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं।" इस प्रकार की पदावली सम्भवतः हमें अनेकों विजयों कं जेता और एक वड़ी विपत्ति के वीर, सच्चे हर्प, का दर्शन कराती है' [Keith, तत्रैव p. 178]

फिर, रत्नावर्ली में वत्स के शिविर श्रथवा दरबार के ठाट श्रोर विभूति का जो वर्णन दिया गया है उससे हर्ष के शिविर की याद श्राती है जैसा कि वाण ने उसका वर्णन किया है,-श्राचित्तो जयकुक्षरेण तुरगान्निर्वर्णयन वन्नभान्।

संगीतध्विनना हतः चितिभृतां गोष्ठीषु तिष्ठन् च्चणम् ॥ यहाँ शिविर का वर्णन करते दुए कहा गया है कि वह घोड़ों के अतुलनीय संग्रह, जयशील हाथियों, संगीत की ध्विन स्रोर राजास्रों की गोष्टियों से उपलच्चित था। ठीक यही चिद्व हुर्ष के शिविर के भी थे।

किन्तु नागानन्दे की कल्पना, जो प्रत्यत्ततया श्रन्य दो १ मालूम होता है कि नागानन्द नाटक माघ कवि को ज्ञात था नाटकों के बाद का है, श्रौर ही भावना से प्रेरित होकर की गई है। यह उसके राज्य के उत्तर काल में रचा गया होगा, जब श्रपनी विजयों को पूरा करके वह बौद्ध वना श्रौर उसने श्रपने श्रापको शान्ति श्रीर धर्म के कामों में लगाया। यहाँ कथावस्त को एक भिन्न श्रौर उच्चतर तल पर विकसित किया गया है; उसकी मुख्य त्राभिरुचि न तो युद्ध ऋौर भीषण मनोभावों में है और न प्रेम के मृदुल अथवा छिछोरे उद्गारों में। जीवन का गुरुतर श्रीर श्रधिक कप्टसाध्य पहलू, उसके कठोरतर कर्तव्य श्रीर श्रधिक उप्र श्रादर्श, हमारे सा-मने लाये गये हैं। हर्ष यहां त्रात्म-त्याग, दान, महानुभावतः श्रौर मृत्यु-मुख में भी दढ संकल्प रहने के भावों का चित्रैण करता है [ तत्रैव ]। उसका त्रादर्श जीमृतवाहन में व्यक्त किया गया है जो न प्रेमी है न योधा, किन्तु एक नैतिक वीर है जो इस गम्भीर विश्वास से प्रेरित होकर कि श्रात्म-त्याग छोटे बड़े सभी मनुष्यों का परम कर्तव्य है दूसरों के लिए श्रपने जीवन को न्योछावर कर देता है। इस<sup>्</sup>प्रकार उसका श्रन्तिम नाटक उस श्रान्तरिक क्रान्ति को प्रतिविभ्वित करता है जो उसकी दिग्विजयों श्रौर रण-यात्राश्रों की समाप्ति पर बौद्ध धर्म को ग्रहण करने से हर्प के श्रन्दर पैदा हुई। श्रपने हृदय से सामरिक भावों के निकल जाने पर वह, जिस ने श्रपने समय के सब राजात्रों को श्रपनी प्रभुता स्वीकार करने के लिए विवश किया था, श्रौर जो किसी समय का भीषण विजेता श्रौर शत-संख्यक संत्रामों का वीर योधा था,त्र्यव त्राहिंसा को ऋपने

जो सन् ई॰ की त्राठवीं शताब्दी में विद्यमान था त्रीर काश्मीर के राजा श्रवन्तिवर्मा का (जो नवीं शताब्दी से पहले हुन्ना था) राज किव शिवस्वामी भी उसे परिचित था [Keith's Classical Sanskrit Literature, pp. 56, 60]।

जीवन श्रौर श्रपनी नीति का सिद्धान्त बना कर उस पर किटबद्ध होता है श्रौर एक संश्राम के लिए भी श्रपने श्राप को श्रसमर्थ पगट करता है,—'जो दया के भाव से प्रेरित होकर बिना कहे श्रौर विना किसी के दबाव के दूसरों के लिए श्रपना जीवन देने को तय्यार है वह श्रपने लिए राज्य-प्राप्ति के निमित्त मनुष्यों की निष्ठुर हत्या का कैसे चिन्तन कर सकता है?' इस प्रकार के उद्गार जीमृतवाहन उस समय प्रगट करता है जिस समय कि मालामाल कर देनेवाली श्रात्यन्त सुलभ विजय उसके सन्मुख निश्चित है। यहाँ मानो हर्ष ही उसके रूप में बोल रहा है जब कि श्रपने जीवन के श्रीन्तम भाग में उसकी एकदम काया पलट हो गई थी श्रौर संश्रामों श्रौर विजयों से कोई सम्पर्क या रुचि न रख कर वह केवल श्राध्यात्मिक जीवन, त्याग श्रौर संन्यास का चिन्तन करता था'।

यहां पर यह उन्नेख कर देना उचित होगा कि प्राचीन काल से ही इन नाटकों के कर्तृत्व के विषय में श्रीर भी भिन्न भिन्न मत प्रचलित हैं। हम उस मत का पहले निराकरण कर चुके हैं जो इन्हें काश्मीर के श्री हर्ष की रचनाएं बताता है। किन्तु सबसे पुराना मत मम्मट का है जो श्रपने काव्यप्रकाश में हर्ष से बाण को (कुछ हस्त-लिखित प्रतियों में धावक को) सोने का उपहार दिये जाने की चर्चा करता है; उसके टीकाकार इस उपहार को रबावली के साथ जोड़ते हैं जिसे उसके राजकिव बाण ने हर्ष के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। किन्तु यह देखते हुए कि इन नाटकों श्रीर हर्षचरित की शैलियों में कितनी भारी विषमता है, जैसा कि कीथ ने ठिक दिखाया है, इन नाटकों में बाण के कर्तृत्व का विश्वास करना कठिन है। इसके श्रातिरिक्न राजशेखर की काव्यमीमांसा में एक स्थल ऐसा है जहाँ इन नाटकों के रचना-क्रम से इनके नाम दिये गये हैं (जिनमें प्रयदार्शका सबसे

श्रंब हम उत्तरकालीन साहित्य में हुए के ग्रन्थकतृत्व क विषय में जो निर्देश हैं उन पर विचार करके इस विषय को समाप्त करेंगे। बाल अपने हर्षचरित की पद्यात्मक भूमिका में किसी श्राढ्यराज का श्रौर उसके कार्यों [उत्साह] का वर्णन करता है । इससे सम्भवतः उसका तात्पर्य हर्ष [ श्राढ्यराज ] की साहित्यिक श्रौर राजनीतिक कृतियों [उत्साह] से है। वाण के दो श्रौर कथन हैं जो निश्चित **रू**प से हर्ष के साहित्यिक गुणों का निर्देश करते हैं,—'उसके काव्य विषयक गुर्णों को व्यक्त करने के लिए शब्द श्रपर्याप्त हैं;' [हर्ष० ७८] तथा 'श्रन्यत्र से न पिए हुए भी श्रमृत को वह काव्य-कथाश्रों के रूप में वहाता था' [हर्ष० ७१] ( काव्यकथास्वपीतमप्यमृतमुद्वमन्तम् )।सोइढल (सन् ई० का ग्यारहवीं शताब्दी में) की उदयसुन्दरी कथा में एक स्थल पर हर्ष का उल्लेख भूपाल स्त्रीर कवीन्द्र के रूप में विक्रमादित्य (सम्भवतः चन्द्रगुप्त द्वितीय), मुञ्ज श्रौर भोज के साथ किया गया है, जो साहित्य-सभाश्रों के सभापति थे। इसी प्रनथ में एक श्रीर स्थल पर श्लेष से हर्ष का निर्देश

पहली श्रीर नागानन्द श्रन्तिम रचना कही गई है) श्रीर वे धावक भास के बनाये हुए बतलाये गये हैं, जो एक दिरद्र धोवी से कविराज बना था (धावकोऽिप यद् भासः कवीनामिप्रमोऽभवत्) श्रीर जिसे राजा श्री हर्ष-विक्रम ने श्रपना दरवारी किव बनाया था। शायद यही स्थल मम्मट के इस कथन का मूल था—'श्री हर्षादेधांवकादीनामिव धनम्', जिसका दूसरा पाठ हैं—'श्रीहर्षादेशींखांदीनामिव धनम्', जैसा कि उत्पर दिखाया गया है। इस सारे मामले का तथ्य यह है कि या तो हर्ष ने स्वयं ये नाटक रचे या उनके श्रज्ञात रचियता को स्वयं श्रपने नाम पर उनकी रचना करने की श्रनुमित दी।

इस प्रकार किया गया है—

श्रीहर्ष इत्यवनिवर्तिषु पार्थिवेषु

नाम्नैव केवलमजायत व्स्तुतस्तु ।
 गीर्ह्ष एष निजसंसदि यन राज्ञा
 सम्पूजितः कनककोटिशतेन वाणः॥

श्रर्थात् संसार के राजाश्रों में श्री हर्ष (लद्मी-रमण्) तो उसका केवल नाममात्र था, वस्तुतः वह स्वयं श्रपनी सभा में गीर्हर्ष (सरस्वती के साथ रमण करने वाला—वाग्विलासों में श्रानन्द-लाभ करने वाला) था, जिसने सौ कोटि सुवर्ण दे कर वाण को सन्मानित किया। विश्रुत किव जयदेव जो स्टेन कोनो (Das indische drama, pp. 37-8) के श्रुत्सार सन् ई० की ग्यारहवीं शताब्दी के बाद नहीं रक्खा जा सकता श्रीर जिसके कुछ श्लोक शार्क्षधर-पद्धति (सन् १३६३) में उद्धृत किये गये हैं] हपे को भास, कालिदास, उसके समकालीन वाण श्रीर मयूर तथा उत्तरकालीन चोर किव की कोटि में रखता है। इसी प्रकार मधुसूदन, सन् १६४४ ई० के लगभग लिखते हुए, वाण श्रीर मयूर को हर्ष के दरवार से सम्बद्ध करता है श्रीर हर्ष को किवकुलिशारोमणि (कविजनमूर्धन्य), रत्नावली नाटिका का रचयिता श्रीर मालव का श्रधीश्वर वतलाता है, जिसकी राजधानी उज्जियनी थी।

उक्क तीन नाटकों के अतिरिक्क कितपय अन्य निबन्ध हैं जिनकी उत्पत्ति हर्ष की लेखनी से कही जा सकती है। बाँसखेरा और मधुवन पटलों पर के दोनों लेख, जिन में से पहला स्वयं हर्ष के हस्ताच्चर से प्रमाणित किया गया है, देखने में स्वयं उसके अपने निवन्ध ज्ञात होते हैं। उनमें छुन्दोवद्ध स्ठोक हैं जिनमें उत्तम काव्यशक्कि प्रदर्शित की गई है। एक स्लोक (बांसखेरा ४-६=मधुवन ६-७) शार्दूल-विक्रीडित छुन्द में हार्दिक वेदना के साथ अपने वड़े भाई राज्यवर्धन के विश्वासघात से मारे जाने का निर्देश करता है। एक दूसरा स्लोक (बांसखेरा १३=मधुवन १६) वसन्त-तिलका वृत्त में लक्ष्मी को विजली अथवा पानी के बुलबुले की भान्ति चंचल कह कर हर्ष के कुल के तथा दूसरे राजाओं से दान-पट्टे को नेकी से निभाने की प्रार्थना करता है—

श्रस्मत्कुलकममुदारमुदाहरिद्धरन्येश्च दानीमदमभ्यनुमोदनीयम् ।
लद्म्यास्तिडित्सिलिलवुद्धुदचञ्चलाया
दानं फलं परयशः परिपालनञ्च ॥
इसके वाद यह सुन्दर हृद्यंगम पद्य श्चाता है,—
कर्मणा मनसा वाचा कर्त्तव्यं प्राणिभिर्हितम् ।
हर्षेणैतत्समाख्यातं धम्मीर्ज्जनमनुत्तमम् ॥
प्राणियों को मन, वचन, श्चोर कर्म से परोपकार करना
चाहिए; इसी को हर्ष ने सर्वोत्कृष्ट पुण्य-प्राप्ति कहा है।'

श्रन्त में बौद्ध धर्म-विषयक दो संचिप्त संस्कृत काव्य हैं जो हुप के वनाये हुए बतलाये जाते हैं। इनमें से एक जिसका नाम सुप्रभातस्तात्र है श्रौर जिस में बुद्ध की स्तृति की गई है, श्रन्तिम श्रावरण-पत्र पर हुप के नाम का उन्नेख करता है [Dr. F. W. Thomas in JRAS 1903 p. 703-22]; दूसरे को,जिसका नाम श्रप्टमहाश्रीचैत्यसंस्कृतस्तोत्र है, जिसमें श्राठ बौद्ध मिन्दिरों की महिमा गाई गई है श्रौर जो चीनी भाषा में सुरिचत है, युश्रान च्वांग ने एक भारतीय राजा का रचा हुश्रा बतलाया है, जिस को चीन की भाषा में 'सुकृत का सूर्य'=शीलादित्य कहा गया है, जिस उपाधि से हुप विख्यात था [निरिमान, जैक्सन, श्रौर श्रौगडन की

प्रियदिशका, जो कोलिम्बिया यूनिवर्सिटी से धकाशित हुई है, p. XIV; इस टिप्पणी में प्रयुक्त कितपय निर्देशों श्रीर उद्घोधनों के लिए ग्रन्थकार प्रियदिशिका के इस संस्करूण का ऋणी है]।

## ब-गुप्त-काल की कला

हुष के श्रधीन भारतवर्ष के इतिहास के सम्बन्ध में उस युग की भारतीय कला की श्रवस्था पर विचार करना श्रप्रासंगिक न होगा। हुष के समय में गुप्त-कला से ख्यात कला विकास श्रौर निष्पन्नता की चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी, यद्यपि निश्चयपूर्वक यह निर्णय करना कठिन है कि उसके श्रनेकों विख्यात उदाहरणों में से कौन से हुष के राज्य से सम्बद्ध हैं। श्रतप्व यहां गुप्त-कला की मुख्य विशेषताश्रों का समिष्ट रूप से एक संचिप्त दिग्दर्शन दिया गया है, श्रौर प्रत्येक गुण के उत्तम उदाहरणों का भी निर्देश किया गया है।

गुप्त-काल केवल भारतीय साहित्य का ही नहीं किन्तु भारतीय कला का भी स्वर्ण युग था। गुप्त नरेशों की प्रतापशालिनी विजयों से राजनीति के एक सूत्र में बँध कर भारतवर्ष ने जो सर्वतोमुखी श्रात्मविकास की सामर्थ्य प्राप्त की, उसी का एक श्रभिन्न श्रंग गुप्तकालीन कला की उन्नति थी। भारतवर्ष इस श्रात्मोत्कर्ष के स्वानुभव का प्रभाव श्रौरों पर भी डाल रहा था। इससे पूर्व भारतवर्षने कुषाण-समय में वाल्हीक के उत्तरवर्ती मार्ग से श्रौर श्रान्न्रकाल में रोम के साथ होने वाले व्यापार के दक्षिणी मार्ग से पश्चिमी देशों पर श्रपना प्रभाव डाला था; श्रौर श्रब उसने मध्य-एशिया के मार्ग से सुदूर पूर्व के चीन-जापान को तथा समुद्र की राह से बृहत्तरभारत के, देशों श्रौर द्वीपों को प्रभावान्वित किया।

भारतीय संस्कृति का शुद्ध रूप, उसकी सर्वप्रियता श्रौर क्यापकता गुप्त सम्राटों में मूर्तिमान हुई; जिन्होंने ब्राह्मण श्रथवा वौद्ध धर्म में से किसी एक को राज-धर्म न वना कर उनकी शाखाश्रों के रूप में उस काल के सारे प्रधान सम्प्रदायों को समान भाव से श्राश्रय दिया। ये शाखाएं वैष्णव, शैव श्रौर शाक्त सम्प्रदायों श्रौर महायान बौद्ध धर्म के रूप में थीं जिनके पूज्य देवता क्रमसे विष्णु शिव, देवी, श्रौर बुद्ध या बोधिसत्त्व थे। इन सम्प्रदायों से सम्बद्ध मूर्तियां श्रौर मन्दिर उस युग के कला सम्बन्धी इतिहास के प्रमाण हैं।

श्रव हम संज्ञेप से इनमें से प्रत्येक के श्रवशिष्ट मन्दिरों में से महत्त्वपूर्ण उदाहरणों का निर्देश करेंगे। कानपुर ज़िले में भितर गाँव का ईंट का चौकोर मन्दिर, जो सन् ई० की छठी शताब्दी का बना हुआ बतलाया जाता है श्रौर जिसके ऊपर ऊंचा शिखर है, नानाकृतिचित्रित ईंटों से श्रलंकृत है। उसकी दीवारों में श्रनेक मिट्टी के बने हुए मनोहर चौकोर पट्टों की [Terra-cotta panels] सजावट है जिनमें शिव सम्बन्धी कथात्रों श्रौर दृश्यों का प्रदर्शन किया गया है। ग्वालियर में बेसनगर के निकट उदयगिरि पर्वत पर गुफा-मन्दिर बने हुए हैं जिन में से एक पर सन् ४०१ ई० का एक शिलालेख खुदा हुआ है। इन मन्दिरों में हमें विष्णु के वराह अवतार की भन्य मूर्ति और साथ ही देवियों के रूप में मकर वाहन पर स्थित गङ्गा श्रीर यमुना की सुन्दर मृतियां मिलती हैं। इसी के समीप पठारों में कृष्ण जन्म का बड़ा शिलापट्ट विद्यमान है जिसमें पांच परिचारिकाश्चों से शुश्रुषित 'यशोदा के पार्श्व में लेटे हुए नवजात कृष्ण को दर्शीया गया है। बेगलर के विचार में यह मूर्ति भारतीय शिल्प की सर्वोत्कृष्ट श्रीर सबसे बड़ी कृति है।

भांसी ज़िले के लिलितपुर परगने में देवगढ़ के मन्दिर

निकट गढ़वा स्थान से मिले हैं जिन पर चत्द्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्तं प्रथम और स्कन्दगुप्त के समय के लेख हैं, किन्तु सवसं बढ़िया उदाहरण मारनाथ में उपलब्ध होते हैं। यद्यपि सारनाथ में मिली हुई मूर्तियां भिन्न भिन्न कालों की हैं, तथापि उनमें से अधिकांश का सम्वन्ध गुप्त काल से है । उनमें शुद्ध स्वदेशी शैली श्रौर भाव प्रगट हैं जिन पर विदेशी छाप विल्कुल नहीं है। उदाहरण के लिए उस काल की बुद्ध-मूर्ति, यद्यपि उसकी उत्पत्ति कुपाण मूर्ति से हुई, 'कला के एक अपूर्व शुद्ध राष्ट्रीय विकास को' प्रदर्शित करती है। 'इस में हमें एक नये ही श्रादर्श के दर्शन होते हैं, जो कला-विषयक सुन्दरता में अपनी पूर्ववार्तिनी प्रतिमा से कहीं श्रिधिक वढ़ चढ़ कर है। गुप्त कालीन वुद्ध-मूर्तियों में जो श्रद्भुत शान्ति श्रौर सप्ताधिमत्ता पार्या जाती है, उसमें हमें वौद्ध त्रादर्श का ही सुन्दर साज्ञात्कार होता है। वस्त्र विन्यास के प्रदर्शन में सुकड़ने का अभाव होने से, त्रिचीवरों को बाह्य रेखा से ही अङ्कित किया गया है। परन्तु भगवान् के सिर के चारों श्रोर का प्रभामएडल पुष्पों श्रोर पत्तों के उत्किरण से जी खोल कर सजाया गया है। स्पष्ट है कि प्रभामएडल के वास्तविक अभिप्राय को भूल कर लोग उसे शोभा और सजावट की वस्तु समभने लगे थे। इस प्रकार गुप्तकालीन शिल्पियों ने उन विशेषतात्रों को बहुत श्रंश में या तो मिटा दिया या परिवर्तित कर दिया था जो कुषाए काल में बुद्ध की मूर्ति के विदेशी पन को प्रगट करती थीं' [Dr. Vogelin Sarnath Museum Catalogue, pp. 19]1

बुद्ध की पद्मासनस्थ मूर्ति, जिसमें उनका ऋषिपत्तन में प्रथम धर्मोपदेश दिखाया गया है, भारतीय कला की सर्वोच कृतियों में मानी जाती है। भावों को प्रगट करने के लिये शिल्पी की लाचिएक भाषा का उसमें श्रौर विकास पाया जाता है। दोनों हाथ धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिखाये गये है, श्रौर चौकी पर दो हिरनों के बीच में एक धर्मचक्र बनाया गया है, जिनसे क्रमशः सारनाथ के मृगदाव स्थान श्रोर बुद्ध के सर्वप्रथम प्रवर्तित धर्म की सूचना मिलती है।

गुप्त काल में 'मुद्राएं' भी विकसित की गई थीं जिनका उत्तरकालीन बौद्ध मूर्ति कला में इतना प्रधान स्थान है।

इन वांद्ध मूर्तियों से यह भी सूचित होता है कि श्रौर मजुष्यों की श्रपेद्मा बुद्ध के वड़प्पन का कितना ऊंचा भाव लोगों में हो गया था क्योंकि बुद्ध की तुलना में उनके साथियों की मूर्तियां बहुत ही छोटी श्रौर श्रप्रधान बनाई गई हैं।

प्रारम्भिक बोद्ध कला में सिद्धान्त-वश बुद्ध को मूर्ति-रूप में नहीं दिखाया गया था, परन्तु गुप्त-कला में विविध रूपों में बुद्ध की अनेक मूर्तियां बनाई गई। विहारों, में उनकी कत्ताओं में, चैत्यों और मन्दिरों में, यही नहीं, बाहरी ताखों और स्तूपों तक में बुद्ध की मूर्तियां प्रतिष्ठापित की गई। गुप्त मूर्तियों की एक और विशेषता यह है कि उनमें

गुप्त मूर्तियों की एक श्रौर विशेषता यह है कि उनमें वोधिसत्त्वों के सम्प्रदाय की प्रधानता है। यह मत उस समय बहुत मान्य हो चुका था। हमें केवल मैंत्रेय की ही नहीं, किन्तु विशेष करके श्रवलोकितेश्वर की भी श्रनेकों मूर्तियां मिलती हैं।

योद्ध धर्म के गुप्तकालीन इतिहास में बहुत से हिन्दू देवताश्रों का भी समावेश पाया जाता है। उदाहरण के लिए धन सम्पत्ति के देवता वैश्रवण कुथेर, उर्वरापन की देवी वसुधारा, समृद्धि की देवी तारा, मारीची श्रादि की मूर्तियां सारनाथ की खुदाइयों में मिली हैं। बौद्ध देवी देवताश्रों के विस्तार के कारण साज्ञात् बुद्ध की ही जीवन-घटनाश्रों का चित्रण करने वाली मूर्तियां कम वनने लगीं। इस बात में गुप्त कला श्रपनी पूर्ववर्ती गान्धार कला [Græco Buddhist art] से भिन्न है जिस में बुद्ध के जीवन की प्रत्येक घटना को दिखाने के लिए सहस्रों मूर्तियां बना डाली गई थीं। इसी कारण हम यह भी देखते हैं कि गुप्त काल के शिल्पियों को जातक-कथाश्रों के चित्रण करने का वैसा उत्साह नहीं रह गया है जैसा पहले के लोगों को सांची, भारहुत, मथुरा, गन्धार श्रादि की कला में था।

सारनाथ के श्रतिरिक्त गुप्त शिल्प के कुछ सर्वोत्तम उदाहरण नालन्दा की खुदाई में भी मिले हैं।

मूर्तियों के श्रितिरिक्त गुप्त कला की उन्नति उस युग की मुहरों श्रीर सोने के सिक्कों से भी प्रगट होती है, जो गढ़न्त में बहुत ही उत्कृष्ट हैं।

लन्दन के ब्रिटिश श्रजायबघर में इस युग की बुद्ध की एक छोटी सी खड़ी सुवर्ण प्रतिमाभी सुरित्तित है। यहाँ पर देहली के लोह-स्तम्भ का निर्देश कर देना भी उचित होगा जिसे पांचवीं शताब्दी के लगभग राजा चन्द्र वर्मा का बनाया हुश्रा माना जाता है जो श्रार्यावर्त के उन राजाश्रों में से था जिन्हें समुद्रगुप्त ने जीता था।

शिल्प श्रौर चित्रकला के कुछ सर्वोत्कृष्ट नमूने श्रजन्ता में उपलब्ध हैं। वहाँ की गुफाश्रों की संख्या २६ है श्रौर उनका समय लगभग ४० ई० से ६४२ ई० के श्रन्दर विभक्त है। नं १३ का समय २०० ई० पूर्व तक होना सम्भव है, क्योंकि उसकी मूर्तियां सांची की मूर्तियों से मिलती-जुलती हैं। नं० द-१३ की गुफाएं ई० पूर्व २०० से ई० १४० तक की मानी जाती हैं, क्योंकि उनका सम्बन्ध हीनयान बौद्धधर्म से है। नं० ६ श्रौर ७ सन् ४४० श्रौर ४४० के मध्य की हैं। नं० १-४ श्रोर १४-१६ सन् ४०० श्रौर ६४२ के वीच की खोदी हुई मानी जाती हैं।

यह भी ध्यान देने की वात है कि नं० ६, १०, १६ श्रौर, २६ चैत्यों के रूप में हैं, जब कि शेष विहार-जैसी हैं—

श्रजन्ता के तत्त्रणों में ये उल्लेखनीय हैं—

- (१) परिचारकों समेत बुद्ध जो नं०६ के द्वार पर विद्य-मान है।
- (२) गुफा नं०१६ श्रौर २६ के दरवाज़ों पर देवीरूप में गंगायमुना की मूर्तियां।
- (३) गुफा ने २६ के भीतर परिनिर्वाण के समय की बुद्ध की २३ई फुट लम्बी मूर्ति।
- (४) उसी गुफा में मार के द्वारा वुद्ध के प्रलोभन का दश्य।
- (४) बुद्ध के जन्म-जन्मान्तर की घटनाएं जिनका प्रदर्शन गुफा नं० १ में किया गया है।

श्रजन्ता के चित्र इतने विख्यात हैं कि यहाँ पर उनका उज्लेख करना श्रनावश्यक होगा।वे पृथक वर्णन के ही योग्य हैं।

### छठा अध्याय

### ऋार्थिक दशाएं।

धार्मिक और नैतिक उन्नति का वर्णन करके अब हम युत्रान च्वाँग के स्राधार से देश की भौतिक उन्नति पर वि-चार करने के लिए श्रव्रसर होते हैं। समृद्धि के केन्द्र नगर थे, जिनमें से कुछ नये नगर हर्ष कालीन भारत में उदय को प्राप्त हुए, तथा पुराने और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नगरों का ह्रास हो गया, क्यों कि देश में जीवन का प्राण श्रव उनसे दूर नये मार्गों में बहने लगा था। पाटलिपुत्र श्रव उत्तरी भारत का प्रधान नगर नहीं रह गया था। उसका स्थान गङ्गा के तट पर वसे हुए कन्नीज ने ले लिया था, जहाँ १०,००० भिचुत्रां के रहने के लिए १०० विहारों श्रीर २०० देव-मन्दिरों समेत दोनों वोद्ध श्रीर ब्राह्मण धर्म समृद्ध दशा में विद्यमान थे। नगर, जो लगभग पांच मील लम्वा श्रौर डेढ मील चौड़ा था, वहुत मज़वूती से सुरिच्चत किया गया था । उसकी सम्पत्ति उसके 'ऊँचे भवन, सुन्दर उद्यान, निर्मल जल के तडाग श्रौर विदेशों से संगृहीत दुर्लभ वस्तुत्रों के भारडागारों' में प्रगट होती थी । नागरिकों की सुसंस्कृत आकृति, उनके चमकते हुए रेशमी दुकूल, ज्ञान श्रौर<sub>्</sub>कला-विषयक श्रनुरक्ति, उनके स्फुट श्रौर मधुर श्रालाप, श्रौर धनाढ्य परिवार ये सव उस नगर की सम्पन्नता को प्रगट करते थे [ Watters 1.340 ]। वह सर्वथा उस विशाल सभा के लिए श्रनुरूप स्थान था जिसे हर्ष ने वहां बुलाया था। प्रयाग या इलाहावाद भी, ब्राह्मण धर्म के पुनरु-त्थान के साथ, जिससे उसका सम्बन्ध था, महत्त्वपूर्ण स्थान

वन गया था। उसे हर्ष की सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण संस्था श्रर्थात् पृञ्चवार्षिकी मोत्त-परिषद् का केन्द्र बनने का गौरव प्राप्त हुश्रा, जिसमें भारतवर्ष के सभी भागों से लाखों लोग दान लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। बौद्ध धर्म के हास के साथ उसके तीर्थ स्थानों का भी हास हो गया था। श्रावस्ती में फ़ाहियान ने ६⊏ विहार देखे थे, पर श्रव युश्रान च्वाँग ने, जिसे वहाँ केवल एक विहार मिला, उसे खएडहरों का ढेर पाया। बौद्ध धर्म के सर्वश्रेष्ठ तीर्थस्थान कपिलवस्तु में, जिसे कभी ऋपने १,००० से भी ऋधिक विहारों का गर्व था, श्रब केवल एक विहार शेष रह गया था जिसमें तीस भिच्च रहते थे! बौद्ध धर्म के एक श्रौर विशाल श्रड्डे श्रर्थात् वैशाली देश में 'हमारे यात्री को उस प्रदेश के उजाड़ जंगलों से ढके हुए खंडहरों के ऊपर जाने में हार्दिक कप्ट हुत्रा होगा जिसके विषय में वह बौद्ध धर्म-प्रन्थों से कभी उसके समृद्धिशाली होने का वर्णन पढ़ चुका था' [Watters, ii. 77] । फिर भी पूर्वी भारत में नालन्दा श्रौर पश्चिमी भारत में वलभी जैसे कतिपय नये केन्द्रों में, जो श्रव श्रपनी महिमा के शिखर पर पहुँच चुके थे, बौद्ध धर्म नया जीवन प्रहण कर रहा था। हर्ष के अधीन भारत के अन्य समृद्धिशाली-नगर, जिनको देखने अथवा वर्णन करने में युआन च्वाँग ने उपन्ना नहीं की, निम्न लिखित थे:--मथुरा जो बीस लि या चार मील के घरे में बसा हुआ था श्रीर जो 'कपास के धारीदार नफ़ीस कपड़े और सोने के काम के लिए, अपने मन्दिरों और विहारों के लिए, अशोक के बनाये हुए स्तूपों और बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के अवशेषों पर बने हुए स्तूपों के लिए विख्यात था [ Watters, 301-2]; स्थानेश्वर, जिसमें १०० मन्दिर विद्यमान थे श्रौर जिसके संमृद्ध व्यापार के द्वारा दूसरे देशों से दुर्लभ वस्तुएं वहाँ श्राती थीं [तंत्रेव, p. 314], श्रौर जहाँ श्रारम्भ में हर्ष की राजधानी थी : विजनौर के निकट मृतिपुर, जिसमें ४० मन्दिर थे और जो अन्न, फल और फूलों से सम्पन्न था [तत्रैव, p. 322]; मयूर या हरद्वार जिसमें बहुत वड़ी जन-संख्या निवास करती थी श्रीर इसके श्रतिरिक्ष जहां दूर दूर देशों से निरन्तर सहस्रां मनुष्य उसके पवित्र जल में स्नान करने श्राते थे श्रौर जहां धर्मात्मा राजाश्रों ने सदावत में दीनों को स्वादिष्ट भोजन श्रौर श्रावश्यक श्रीपधियां वितरण करने के लिए श्रनेकी पुण्य-शालाएं खोल रक्खी थीं [तत्रैव, p. 328]; गोविषाण (श्वाधु निक रामपुर श्रौर पीलीभीत), जिसकी बड़ी सम्पन्न वस्ती थी श्रौर जिसमें ३० मन्दिर थे; श्रहिच्छत्र श्रौर पि-लो-शन्न; कृपिथ या संकाश्यः श्रयोध्या, जिसमें १०० बौद्ध विहार श्रौर १० मन्दिर थे, श्रावर्स्ता के निकट श्रौर प्रयाग के उत्तर में कोशाम्बि, जिसमें वाटर्ज़ के श्रनुसार ४० मन्दिर थे किन्तु जहाँ वौद्ध धर्म चीण हो रहा थाः <u>विशोक</u> (विन्सेट स्मिथ के श्रनुसार बारावंकी के ज़िले में) जिसमें २० बौद्ध विहार श्रौर ४० मन्दिर थे; वाराणसी, जिसमें १०० से श्रधिक मन्दिर थे, 'जिसमें बहुभूमिक प्रासाद थे, श्रौर जिसके मन्दिरों के छुज्जे उत्कीर्ण पत्थर श्रौर काष्ट के बने हुए थे,' उसके मुहन्ने एक दूसरे से सटे हुए थे, उसके श्रनगिन्त निवास श्रपरिमित धन से सम्पन्न थे, श्रौर उनके घर दुर्लभ बहुमूल्य वस्तुत्रों से भरे हुए थे;' बिहार में चम्पा श्रीर राजमहतः, वंगाल में पुरंयवर्धन (रङ्गपुर), जिसमें १०० मन्दिर श्रीर २० विहार थे, जिसकी स्रावादी समृद्ध दशा में थी स्रौर जहाँ

'वावड़ी, श्रतिथि-भवन श्रौर इधर उधर बीच वीच में फुलवाड़ियां थीं: 'समतट (वंगाल में फरीदपुर)' जिसमें २० से श्रधिक विहार श्रौर १०० से श्रधिक मन्दिर थे: ताम्रिलिप्ति जिसमें ४० से श्रधिक मन्दिर थे श्रौर जो समुद्र यात्रा के लिए वंगाल का वन्दरगाह था: कर्णसुवर्ण (जिसका तादात्म्य वर्दवान, वीरभूम, श्रौर मुर्शिदावाद के ज़िलों के साथ किया गया है श्रौर जा शशाङ्क का राष्ट्र था), जिसकी (श्रज्ञात) राजधानी का घरा ४ मील से श्रिधक था; श्रौर श्रन्ततः कामरूप, जिसमें सेकड़ों मन्दिर थे श्रौर जिस पर हर्ष का मित्र कुमार शासन करता था।

नगरों का निर्माण-शिल्प श्रौर वास्तु योजना [Town planning] का ढंग उस युग की उच कोटि की आर्थिक उन्नति का निर्देश करता है । गृहशिल्पियों को बाण ने गृहाचिन्तक कहा है । नगर चौड़ी श्रौर ऊंची चहारदीवारियों [प्राकार] के अंदर दंद होते थे । दीवारें साधारणतया ईंटों की बनी होती थीं, किन्तु जहां ज़मीन नीची श्रौर नम होती थी वहां घरों की दीवारें श्रोर वाड़ें पलस्तर किये हुए वांस श्रौर काष्ट्र की होती थीं। ऊंची श्रेणी के मकानों में 'सभा-भवन होते थे त्रौर 'उनके सौधों पर चन्द्रशालाएं वनी रहती थीं, जिनमें लकड़ी की सपाट छुत से पटे हुए कमरे होते थे, जिन पर पलस्तर [ सुधोपलेप ] लगा रहता था । उनकी ऊँचाई भी वहुत ज्यादा होती थी। सफ़ेदी का वर्णन करते हुए वाण हमें वतलाता है कि 'मज़दूर लोग हाथों में कूची लकर श्रोर कंधों पर चूने के डाल रख कर, सीढ़ियों पर चढ़ कर महल की गली की दीवार की चोटी पर सफेदी कर रहे थे' (उत्कूर्चककरेश्च सुधाकर्परस्कन्धेरिधरोहिणी-समारूढेर्धवेर्धवलीकियमाणप्रासादप्रतोलीप्राकारशिखरम-

पृ० १४२] गरीवों के मकान 'घास-फूस के छाये हुए श्रांर ईटों श्रथवा तक्तों के वने हुए थे; उनकी दींवारें चून से पुती होती थीं श्रीर फर्श गोबर से लीप कर शुद्ध किये जाते थे 1 उन पर मौसमी फूल वखेरे जाते थे 1 युश्रान च्वांग के विचार में सार्वजनीन भवनों श्रर्थात् वौद्ध विहारों की वास्तु कला 'श्रत्यन्त दर्शनीय' थी। 'उनके चबूतरे के चारों कोनों में से प्रत्येक कोने पर एक एक मीनार है श्रीर उनमें कम से उठे हुए, भिन्न भिन्न सतहों पर, तीन समानान्तर भवन हैं। किड़ियों श्रोर छत के शहतीरों पर विलच्चण तस्वीरें खुदी हुई हैं, श्रौर दरवाजों, खिड़िकयों श्रौर दीवारों पर भिन्न भिन्न रक्षों की चित्रकारी की गई है।' जनता के निजी मक्तन 'श्रन्दर से बड़े भव्य किन्तु वाहर से सादे' होते थे।

घर के सामान (परिच्छुद या उपकरण) में ऐसे श्रासनों का उन्नेख किया गया है जो डोर से वने हुए वेंच की तरह थे। ये श्रासन राजपरिवार, वड़े श्रादिमयों, राजकर्मचारियों श्रौर उच्च वर्ग के लोगों की मर्यादा श्रौर प्रथा के श्रनुसार

१ इस सम्बन्ध में हम नालन्दा विहार के भवनों श्रोर वास्तुकला की श्रोर ध्यान दिलाना चाहते हैं, जैसा युश्रान च्वाँग ने उनका वर्णन किया है। उसने उसके कई मंज़िले भवनों, बहुमूल्य वस्तुश्रों से सजे हुए बुजों, उपरले कमरों श्रोर श्रश्नभेदी मीनारों की चर्चा की है। भवनों का बाहरी विराट् वैभव उनके भीतरी सुकुमार सौन्दर्य से श्रनमिल था। उनके भीतर 'नाग-दन्तकों, रङ्गे हुए बुजों, मक्क्राशी किये हुए श्रोर सजे हुए लालिमा-युक्र-मोती-जैसे स्तम्भों, बहुमूल्य पदार्थों से, सजी हुई छोटे छोटे स्तम्भों की पंक्रियों, श्रोर प्रकाश को सहस्रधा प्रतिबिम्बत करने वाले देदीण्यमान खपरेलों से ढकी हुई छतों की श्रप्तं श्रोमा थी श्रोर उनकी शिल्प रचना सर्वगुणमयी थी' [ Life, p. 111, and Watters, ii. 165]।

भिन्न भिन्न प्रकार से सजाये जाते थे। श्रासनों के चौखटों पर भिन्न रुचियों के श्रनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से नक्क़ाशि की जाती थी। सम्राद एक वहुत चौड़े श्रौर ऊंचे मञ्ज पर वैठता था जिस पर वीच में छोटे मोती जड़े होते थे। मञ्च पर उसका वास्तविक सिंहासन रक्खा जाता था जो पतले कपड़े से ढका होता था श्रौर जिस पर चढ़ने के लिए एक मिश्मिय पादपीठ होता था। हम पहले देख चुके हैं कि युश्चान च्वांग की भाँति वाण ने भी हर्ष को मिश्मिय पीढ़ा वरतते देखा था।

युत्रान च्वांग ने नगर-योजना के विषय में भी कुछ व्योरे वर वर्णन दिया है। राजमार्ग उसे संकरे, टेढ़े-भेढे रास्ते जैसे लगे किन्तु अन्य वातों में नगर योजना में कुछ निश्चित सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाता था। दूकानें नगर के राजमार्गों पर श्रांर चुद्र हिष्ट्यां या धमशालाएं श्राम सड़कों पर वनाई गई थीं। मिलन अथवा निन्दनीय पेशे करने वाले लोगों को नगर से वाहर रहना पड़ता था। ये कसाई, मछुए, नट, विधक श्रोर गिलयों का कड़ा-करकट ढोने वाले लोग थे। उनके घर पर पहचान के लिए विशेष चिह्न लगा दिये जाते थे। जब वे नगर के अन्दर काम करने के लिए इधर उधर घरों में जाते थे तो वे देवे पांव वाई श्रोर को निकल कर चलते थे। ये नियम ब्राह्मण धर्म अन्थों के अनुसार नागरिकों के शारीरिक श्रोर नैतिक हित के लिए रक्खें गये थे।

वास्तुकला, शिल्प, गृह निर्माण के श्रितिरिक्त विविध दस्तकारियों में भी वहुत उन्नित की गई थी। युआन च्वांग ने उस काल के नाना प्रकार के वस्त्रों का उन्नेख किया है। प्रथम कपास और रेशम के वन हुए कौशेय वस्त्र थे। दूसरे चौम या सन क कपड़े थे, जो अतसी, पाट और सनई के रेशों से तय्यार किये जाते थे । पहनने की घस्तुश्रों का तीसरा प्रकार कम्बल या ऊनी कपड़ा था। चौथी श्लेणी का कएड़ा वह था जो एक प्रकार के जंगली जन्तुत्रों की वहुत नफ़ीस श्रोर मुलायम ऊन से वनाया जाता था, जिसे **त्रासानी से काता श्रोर बुना जा सकता था** । लोगों का वेश सादा था, जिसमें एक श्रधोवस्त्र श्रौर एक उत्तरीय होता था, जिनमें सिर्लाई ऋादि का कुछ काम न था। 'पुरुष कमर श्रौर भुज कत्तार्श्रों तक उत्तरीय पहनते श्रौर कन्धों को नंगा रहने देते हैं। स्त्रियां एक लम्बी कुरती पहनती हैं जो कन्धों को ढक लेती है और ढीली ढाली नीचे तक पहुँचती है।' शीतकाल में उत्तरी भारतवर्ष के उन भागों में तंग मिरज़इयां वरती जाती थीं जहां कड़ाके का जाड़ा पड़ता था। चीनी यात्री ने सहीं से बचने के लिए श्रासाम के राजा से पशमीने की टोपी के दान को सहर्ष स्वीकार किया था । राजा-महाराजा श्रीर श्राद्ध पुरुष श्राभूषणों का स्वछन्द व्यवहार करते थे। सिर पर मालाएं श्रीर मणिमय मुकुट पहने जाते थे श्रीर शरीर के लिए श्रंगुलीय, श्रंगद श्रीर हार बरते जाते थे।

व्यवसायिक जीवन का संगठन जातियों और श्रेणी या पूगों के त्राधार पर किया गया था। देश के व्यवसायिक जीवन में ब्राह्मणों का कोई भाग नहीं था, वे त्रार्थिक जीवन से दूर रहते थे और केवल जीवन के त्राध्यात्मिक हितों से रुचि रखते थे। शासन-कार्य को चित्रयों ने त्रपने हाथ में ले रक्खा 'था। देशी और विदेशी व्यापार सब वैश्यों के हाथ में था। खेती, जो देश का मुख्य व्यवसाय था, शुद्रों के हाथ में था। सिंचाई के साधनों में बाण ने तुलायन्त्रों अर्थात् पानी के पम्पों का निर्देश किया है। युत्रान च्वांग ने 'मिश्रित जातियों' का निर्देश भी किया हैं अर्थात् वे संघ जिनमें नाना जाति के पुरुष थे, अतएव जो पूग या श्रेणी जान पड़ते हैं (जैसे कि वाटर्ज़ ने स्पष्ट किया है) और जो देश में वहुतायत से विद्यमान थे [Watters, i. 147, 148, 168]। वाण ने वर्णन किया है कि राजकुमारी राज्यश्री के विवाह के अवसर पर 'महल को सजाने के लिए सकल देशों से' वर्ड़्ड, चितरे, लेप्यकार जैसे 'निपुण शिल्पियों के समूह बुलाये गये थे' [सकलदेशादिश्यमानशिल्पिसार्थागमनम् हर्प० १४२]। उसने गुरु के पास जाकर शिल्प सीखने का भी निर्देश किया है; नौसिखिये लोग नवसेवक कहलाते थे।

उस काल के विविध शिल्प कौशल का कुछ ज्ञान राज-कीय उपहारों के ऋध्ययन से मिल सकता है, जिसका वर्णन वाण श्रोर चीनी यात्री ने किया है । श्रासाम के राजा ने हर्ष को जो उपहार भेजे थे उनमें निम्नलिखित वस्तुएं सम्मि-लित थीं — त्रति उत्तम प्रकार से त्रलंकत एक छाता जिसकी मिणमय रालाकाएं (तीलियां) थीं, श्रौर जिसका श्राच्छादन सफ़ेद दुकूल का वना हुआ था; चुड़ामिण; मोतियों की मालाएं; नाना प्रकार के रंगों से रंगे हुए वेंत की टोकरियों में लपेट कर रक्खे हुए तौलिए; शुक्ति शंख श्रौर नीलम के वने हुए तथा चतुर शिल्पियों से उल्लिखित पाने के बर्तनों के समूह [पानभाजनिवयम्]; चर्मवन्ध, जिनके किनारे मन को मोहनेवाले थे श्रौर जिन पर सोने के पत्तों का काम हो रहा था; मुलायम कौपीन; मृग-चर्म श्रौर श्रन्य चित्रित वस्त्रों के तिकये ; बेंत की कुर्सियाँ [ वेत्रमय त्र्रासन् ] ; सुन्दर लेख के प्रन्थ जिनके पत्र श्रगर के छिल्के के बने हुए थे; नक्काशी किये हुए सन्दूक, इत्यादि [ हर्ष० २१७ ]। युत्रान च्वाँग ने भी बुद्ध की सोने की काय-परिमाण मूर्ति का निर्देश किया है जो कन्नौज की सभा के अवसर पर पूजा के लिए वनाई गई थ्री जिसको राजा ने भी 'एक सोते की थाली, एक सोने का प्याला, सात सोने के कलश, एक सोने का डंड़ा, ३,००० सुवर्ण-मुद्राएं श्रौर बढ़िया स्ती क्षपड़े की ३,००० पोशाकें भेंट चढ़ाई [Life, p. 178]। स्वयं युश्रान च्वाँग भारतवर्ष से श्रन्य वस्तुश्रों के साथ पुस्तकें श्रौर हस्तालिखित प्रतियाँ श्रौर सोने चाँदी श्रौर चन्दन की वनी हुई बुद्ध की मूर्तियां ले गया था। वह यह भी कहता है कि भारतवर्ष में सोना, सफ़ेद पत्थर (?) श्रौर विल्लौर की बहुत प्रचुरता है' [Watters, i. 178]।

श्रन्त में यह उन्नेख कर देना उचित होगा कि उन दिनों भारतवर्ष में रुपया या विनिमय के साधनों में चीनी यौती के विवर्ण के श्रनुसार केवल सोने और चांदी के सिके ही नहीं किन्तु कौड़ियाँ और छोटे मोती भी प्रचलित थे [तत्रैव]।

# सातवां अध्याय

### सामाजिक जीवन

श्रव उस काल के लोगों के सामाजिक जीवन, श्राचारव्यवहार श्रोर रीति रिवाजों पर विचार करना शेष है।
चार वणों के श्रातिरिक्त युश्रान च्वांग 'वर्ण-संकर जातियों'
का भी उल्लेख करता है। 'श्राचार-विषयक पवित्रता की
भिन्न भिन्न श्रेणियां ही चार वर्ण हैं।' ब्राह्मणों श्रोर चित्रयों
को युश्रान च्वांग ने 'व्यवहार-श्रुचि श्रोर श्राडम्वर-रिहत,
श्रपने जीवन में पवित्र श्रोर सरल, श्रोर बहुत मितव्ययी'
वर्णन किया है। वह यह भी कहता है—'देश की भिन्न भिन्न
जातियों श्रोर वर्णों में ब्राह्मण पवित्रतम श्रोर सबसे
श्रिषक प्रतिष्ठित थे', श्रोर उनके श्रपने नाम पर सारे देश
का नाम पड़ा है; 'भारतवर्ष का ब्राह्मणखण्ड नाम लोकिश्रय
हो गया था।' श्रन्तर्जातीय विवाहों का कोई चलन नहीं
था। युश्रान च्वांग कहता है—'नातेदार, चाहे वे पितृकुल
के हों या मातृकुल के, परस्पर विवाह-सम्बन्ध नहीं करते।'

खान-पान श्रौर विवाह-सम्बन्धी जातीय बन्धन भिन्न भिन्न जातियों के बीच श्रन्य वातों में स्वतन्त्र सामाजिक समागम के वाधक नहीं माने गये थे। उदाहरण के लिये, वाण एक कट्टर श्रौर कृतविद्य ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, श्रोर इसपर भी उसके श्रत्यन्त गाढ़े सहचरों श्रौर प्रियन्तम सखाश्रों के मण्डल में दो पारशव भाई (जिन का प्रथम उल्लेख किया गया है), दो बन्दी (चारण), एक कात्यायनिका (वर्ण-जाति रहित तपस्विनी विधवा), एक जाङ्गलिक

(सर्प-वेद्य), एक .ताम्बूल दायक, एक कलाद (सुनार), एक हेरिक (सुवर्णकार निराचक), एक लखक, एक चित्रकृत् (चितरा), एक पुस्तकृत (पटवारी), एक मार्दिङ्गक (मृदङ्ग यजाने वाला), दो गवेये, एक सैरन्ध्री (चेटी), दो वांशिक (वांसुरी वजाने वाल), एक संगीताचार्य (गन्धर्वापाध्याय), एक संवाहिका (पर द्वाने वाली), एक लासक (नाचनेवाला), एक श्राचिक (पांसे खलनेवाला), एक कितव (जुत्रारी), एक श्रालाली (नट) एक नर्तकी (नाचनेवाली), एक पाराशर तपस्वी, एक चपणक (दिगम्बर जैन), एक श्रेव तपस्वी, एक धानुवादविद् (धानुशास्त्री), एक दार्दुरिक (कुम्हार), श्रोर एक ऐन्द्रजालिक (मदारी) सम्मिलित थे [हर्षण ४१-४२]।

युत्रान च्वाँग न लोयों की शारीरिक शुद्धता को देखा था। 'वे स्वयं अन्तःकरण की प्रेरणा से पवित्र रहते हैं, विवशता के कारण नहीं। प्रत्येक समय भोजन करने से पहिले उनके लिए स्नान करना अवश्यम्भावी है; उच्छिष्ट भोजन और वच खुवे अन्न को फिर नहीं परोसा जाता; भाजन किये वर्तनों में दूसरों को नहीं परोसा जाता; काठ और मिट्टी के वर्तन एक वार काम में लाय जाने के बाद अवश्य फेंक दिये जाते हैं, किन्तु सोने चांदी, ताम्बे या लोहे के बने हुए धातु के बर्तन धोकर काम में लाय जाते हैं।' फाहियान की मांति युत्रान च्वांग को भी भारतवर्ष के लोगों की आहार की पवित्रता देखने में आई। 'प्याज और लहसन को प्रायः नहीं वरता जाता, और जो लोग उन्हें खाते हैं वे विरादरी से बे क दिये जाते हैं।' भेड़ बकरी और हरिण के मांस को छोड़कर अन्य सब प्रकार का मांस निषिद्ध था। मञ्जली भी विहित थ़ी, किन्तु साधारण भोजन में दूध, घी,

शक्कर, गुड़, पूप श्रौर सरसों का तेल श्रौर भूजा हुश्रा श्रम सम्मिलित थे [ Watters, i. 140, 151, 152, 168, and 178]।

हुष के जन्म के उपलक्त में मनाई गई रंगरेलियों के श्रवसर पर बाण ने महल के लोगों के श्राचरण का जैसा चित्र खींचा है यदि वह विश्वसनीय हो तो दरवारी जीवन श्रौर ऊपरली श्रेणी के लोगों का जीवन पवित्र श्रौर नैतिक मर्यादा से युक्त प्रतीत नहीं होता । उस समय का दृश्य स्वच्छन्द प्रमोद श्रौर निरंकुश विलास का प्रदर्शन था, जिसमें भाग लेन वाले थे—'प्रेमियों को लुभाने वाली मतवाली दासियां, नाच में मदमाती कुटनियों का त्रालिङ्गन करनेवाले वृद्ध सामन्त, गीतों में राज्य के मन्त्रियों की गुप्त प्रेम-वार्ता-श्रों को सूचित करनेवाले दुष्ट दांसी पुत्र, श्रश्लील भाषा में वाग्युद्ध करते हुए श्रन्य दास, राजा की दासियां, विलासी युवक श्रोर वेश्याएं' [हर्ष० १३०]। 'जब सव स्त्रियां नाचने में प्रवृत्त हो गईं तो बुढ़ियाएं भी उन्मादिनी वन कर चिल्लाने लगीं। बुढ़े भी मानो जादू के वश में होकर निर्लज्ज वन गये। विद्वान् भी मत्त पुरुषों के समान जैसे श्रपने श्राप को भूल गये। यही नहीं, यतियों के हृदय भी नाचने के लिए चलायमान हो उठे। [हर्प० १३४]।' रत्नावली में भी हर्प ने इस श्रामोद प्रमोद का चित्र खींचा है जिसमें वसन्तोत्सव के अवसर पर नगरीनवासियों ने अपनी सारी सुध बुध भुला दी थी। हम नशे में चूर हुई श्रौर नाचने वाुली स्त्रियों का वर्णन पढ़ते हैं जो सिन्दूरेरांग से लथपथ होरही थीं, श्रौर सांप के फन की श्राकृति वाली पिचकारियों [ सर्पफणा-कृतिश्टङ्गक ] के पानी से सराबोर हो रही थीं, उत्तम वस्त्रों

से सजे हुए निज मित्रों का श्रालिङ्गन करती थीं, श्रौर राज-मागों के द्वार उनकी तालियों से गूँज रहे थे। हम रंगशा-लाश्रों (पेचागृह), संगीतशालाश्रों श्रौर चित्रशालाश्रों का भी वर्णन पढ़ते हैं जहां नगरिनवासी श्रपना मनोविनोद करते थे। निःसन्देह यह सब किव की श्रितशयोक्ति है किन्तु श्रितशयोक्ति भी सचाई के श्राधार पर स्थित होती है। इस सम्बन्ध में हम केवल यही श्रुनुमान कर सकते हैं कि दरवारी श्रौर नागरिक जीवन की ये विशेषताएं हर्ष के उत्तरवर्ती कठोर शासन में लुप्त हो चली थीं, जब उसने बौद्ध धर्म का श्रहण किया श्रौर 'श्रपनी बहिन के साथ कषाय-वस्त्र धारण किए [हर्ष० २४६]', ठींक उसी प्रकार जिस' प्रकार श्रशोक के समय में उसके पूर्वाधिकारियों के बहुत से रीति-रिवाज लुप्त हो गये थे।

हमारे पास ऐसी प्रमाण-सामग्री भी है जो तत्कालीन

स्त्रियों की प्रतिष्ठा को सूचित करती है। उच्च श्रेणी की स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं श्रौर परदे में नहीं रहती थीं। जैसा कि हम देख चुके हैं. राजकुमारी राज्यश्री इतनी शिक्षित थी कि वह महायान पर युश्रान च्वांग के व्याख्यान को समम सकती थी। वाण हमें वतलाता है कि उसके भाई हमें ने वौद्ध सिद्धान्तों पर श्रपनी वहिन को च्याख्यान देने के लिये विश्रुत वौद्ध मुनि दिवाकरिमत्र को नियुक्त किया था। राजा के श्रन्तःपुर में प्रवेश करने के नियम बहुत कंड़ नहीं प्रतीत होते। वाण की कादम्बरी के एक स्थल के श्रनुसार उसमें बिना किसी नियन्त्रण के भिन्न भिन्न सम्प्रदायों की वृद्ध तपास्विनियाँ, 'श्रईत्, कृष्ण, विश्रवस, श्रवलोकितेश्वर श्रौर विराश्चि की श्रनुयायिनी स्त्रियां' जा सकती थीं, जिस के कारण राजकुल की धार्मिक सहानुभूति श्रौर

भाव बहुत विशद श्रौर सर्वप्रिय हो गए थे। महल में राजकुमारियों को ललित कलात्रों की शिचा देने का भी प्रवन्ध था । बाए के श्रनुसार राज्यश्री को निप्ए शिद्धकों के द्वारा संगीत श्रौर नृत्य की शिचा दी गई थी, जो इसी प्रयोजन के लिए वहाँ रक्खे गये थे। स्वयं हर्ष की प्रियदर्शिका नाटिका में राजा परिचारिका प्रियदर्शिका की गीत-नृत्य वाद्य त्रादि की शित्ता के प्रवन्ध का काम रानी को सौंपता है। इन स्त्रियों की साधनात्रों में से एक चित्र बनाने का काम प्रतीत होता है । रत्नावली में नायिका चित्रफलक पर वर्तिका श्रौर रङ्गों से, जो टोकरी (समुद्रक) में ले जाये जाते थे, श्रपने ेप्रमी का चित्र खींचती हुई दर्शायी गई है। इन नाटकों में चित्र श्रोर संगीत की पाठशालाश्रों (चित्रशाला श्रोर गन्धर्व-शाला) के भी निर्देश हैं। यह भी एक उन्नेखनीय वात है कि लड़िकयों का वालविवाह उस ज़माने का रिवाज था। राजकुमारी राज्यश्री युवावस्था को प्राप्त होने से पहिले ब्याही गई थी। वह श्रपने जीवन की उपा ही में विधवा भी हो गई ऋौर यावजीवन विधवा रही। जैसा कि युत्रान च्वांग हमें वतलाता है 'कोई स्त्री कभी दूसरा विवाह नहीं करती'। राज्यश्री पर्दे में नहीं रहती थी यह इस बात से स्पष्ट है कि चीनी यात्री के व्याख्यानों को सुनते समय वह 'राजा के पींछे बैठी रही थी' [ Life, p. 176 ] श्रौर एक विशेष परि-स्थिति में, जिसका पहले वर्णन हो चुका है, वह विन्ध्य-कान्तार में भी स्वतन्त्र घूमी थी। यह उल्लेख भी कर देना उच्चित होगा कि उस ज़माने में पति के साथ सती होने की प्रथा भी ज्ञात थी। स्वयं राजकुमारी राज्यश्री श्रपने मृत पति का श्रनुसरण करने को उद्यत थी किन्तु श्रन्त में यथा-समय उसके भाई के बीच में श्राजाने से उसके इस उद्योग

में रुकावट पङ्गाई। रानी यशोवती, जैसा कि बाण ने लिखा 'ावेधवा होने से पहले ही मैं श्रपने जीवन का श्रन्त कर दूंगी', श्रीर श्रपने मरणोन्मुख पति के प्रति श्रपने भक्ति भाव सें प्रेरित होकर उसने कहा—'ऐसे श्रवसर पर प्राणों को न त्याग कर उनकी रत्ना करना हृदयहीनता का द्योतक होगा। श्रचय प्रेम के कारण नित्य वढ़नेवाले पति-वियोग जनित शोक की तुलना में स्वयं ऋग्नि भी नितान्त शीतल है [ हर्ष० १६७]। फिर अपने पुत्र को छाती से लगा कर और उसके सिर को चूम कर, रानी, जो यम की भी सम्राज्ञी थी, श्रन्तः-पुर से पैदल ही आगे वड़ी और पुर वासियों के रुदन के मध्य उसने सीधे सरस्वती के तट की श्रोर प्रस्थान किया, श्रौर वहां श्रग्नि की श्राराधना करके 'श्रपने पति के चरण-रज की भाँति उस के स्वर्ग त्राने की घोषणा करने के लिए उससे त्रागे जाने के हेतु, उस ने त्राग्नि में प्रवेश किया'। प्रियदार्शिका में हर्ष ने विन्ध्यकेतु की स्त्री के सती होने का वर्णन दिया है। सन् ४१० ई० के फ़्रीट के नं० २० शिलालेख में यह उन्लेख है कि सामन्त गोपराज की स्त्री ने, जो श्रपने राजा गुप्त सम्राद् भानुगुप्त के लिये लड़ते हुए रण में काम श्राया, सती होकर प्राण दिये । उच्च स्थानों में, राजकीय परिवारों में पत्नियों के सतीत्व श्रीर भक्ति के ऐसे उदाहरणों के कारण देश के साधारण नैतिक वायुमएडल का पवित्र श्रौर उन्नत होना श्रवश्यम्भावी था।

उस समय समुद्र यात्राएं बहुत प्रचलित थीं । हम एकं

९ रत्नावली नाटिका में नायिका की सिंहल से कौशाम्बी तक की समुद्रयात्रा, नाव के डूर्बने श्रीर एक तस्ते पर तैरती हुई उसके कौशा-

ब्राह्मण दूत का वर्णन पढ़ते हैं जिसे हर्प ने सन् '६४१, ई० में चीन को भेजा था । जब युत्रान च्वाँग चीन को वापिस जाने वाला था, हर्षे ने उससे पूछा कि श्राप किस मार्ग से वापिस. जायेंगे श्रौर उससे कहा कि 'यदि श्राप दिल्ली समुद्र मार्ग से जाना चाहें तो में श्रापके साथ सरकारी परिचारक भेजूँगा' [ Life, p. 188 ], जिसका ऋभिप्राय यह है कि हर्प का शासन चीन जानेवाले समुद्र मार्ग से श्राधिक परि-चित था। इस मार्ग से अनेकों राजदूत, सौदागर, धर्मप्रचा-रक श्रौर यात्री श्राते जाते थे, जिन्होंने कई शताब्दियों तक प्रयत्न करके राजनैतिक, ब्यापारिक श्रौर संस्कृति-सम्बन्धी रुम्बर्म्ध के लिये इन दोनों मुल्कों में परस्पर घनिष्टता पैदा कर दी थी। उदाहरण के लिए चौथी शताब्दी में फ़ाहियान इसी मार्ग से भारत में त्राया था त्रौर इसी से चीन को वापिस गया था। भारतवर्ष के ताम्रलिप्ति वन्दरगाह से फ़ाहियान चौदह दिन की समुद्र यात्रा के वाद लङ्का में पहुंचा, फिर एक वड़े जहाज़ में, जिसमें २०० से ऋधिक मुसाफ़िर थे, वह जावा में त्राया जो दूसरा विश्राम-स्थान था। जावा से इसी प्रकार के एक श्रौर पोत में वह पचास दिन में कांग चो पहुंचा, क्योंिक कि उसमें इतने ही दिनों के लिये खाने पीने आदि का सामान मौजूद था। मुसाफिर, जो संख्या में २०० से ऊपर थे, सब के सब ब्राह्मण और सौदागर थे। भारतवर्ष के इस समुद्री व्यापार श्रौर उसकी श्रौपनिवेशिक श्रौर प्रचार-सम्बन्धी कर्मण्यता ने गुप्त सम्राटों श्रौर हर्ष के विस्तीर्ण काल में वृद्धि प्राप्त की। जावा के इतिवृत्तों में सन् ६०३ई० के लगभग ६ वड़े श्रौर १०० छोटे जहाज़ों में भारतवर्ष के पश्चिमी तट से लगभग ४,००० भारतवासियों की वड़ी म्बा के एक नौवर्णिक द्वारा बचाए जाने का उल्लेख, है िसमुद्रे यान-भंगनिमग्नायाः फलकासादनम् ।

भारी संख्या (जिस में किसान, शिल्पी, योधा, वैद्य ऋौर लेखक त्रर्थात् ऐसे लोग सम्मिलित थे जो एक स्वतन्त्र ,उप-निवेश जी सृष्टि कर सकते थे ) जावा में जाकर वसने का निर्देश किया गया है । इसके वाद फिर २,००० स्रादमी स्रौर वहां जाकर वसे जो पत्थर श्रोर पीतल की नक्काशी का काम करनेवाले थे। जावा के वोरोवुदुर श्रौर प्राम्वनम् के विशाल मन्दिरों के लिए हम भारत से गये हुए इन्हीं कारीगरों के ऋणी हैं; ये मन्दिर भारतीय कला के उत्तम उदाहरणों में स्थान ग्रहण करते हैं। श्रनुमान किया जाता है कि गुजरात के वन्दरगाहों से गये हुए ये लोग शक रहे होंगे जिनकी शक्ति चन्द्रगुप्त द्वितीय की विजयों से नष्ट हो चुकी थी, श्रौर इन में सफेद हूण भी रहे होंगे जो सन् ४४० त्र्रौर ६०० ई० के बीच फारस के सासनी राजाओं से और तुकों से हराये जाने के कारण उत्तर की श्रोर लौटने से रोक दिये गये थे। फिर प्रभाकरवर्धन की विजयों का जमाना श्राया. जिसने हूर्णों, गुर्जरों, लाटों को त्रौर गान्धार, सिन्ध त्रौर मालवा के राजात्रों को परास्त कर डाला थाः इसके बाद स्वयं हर्ष की दिग्विजयों के कारण अनन्तसंख्यक शरणार्थी गुज-रात के वन्दरगाहों की श्रोर भाग गये जो इस श्रशान्ति श्रौर विप्लव से मुक्त हो कर नये प्रदेशों में वसने के लिये उत्सुक थे। इस प्रकार इन विशाल जन-निर्यातों के कारण दूरवर्ती पूर्व को जाने के समुद्र मार्ग अधिक पूर्णता से खुल गये जो व्यापार श्रौर उपनिवेश के नये नये चेत्रों तक जाते थे। इत्सिंग के भ्रमण में, जो हर्ष की मृत्यु के कुछ ही समय बाद भारतवर्ष में त्राया, हम देखते हैं कि किस हद तक इन मार्गों को छान डाला गर्या था। इत्सिंग चीन से सन् ६७१ ई० में एक फारसी जहाज में रवाना हुआ था। बीस दिन की यात्रा से पहले ही जहांज भोज नाम के प्रथम स्थान पर

पहुंचा जो श्रीभोज नाम के देश की राजधानी था। वडां इत्सिंग एक श्रीर जहाज़ में वैठा श्रीर पन्द्रह दिन की यात्रा के वाद मलयु में पहुंचा जो उन दिनों श्रीभोज का ही एक हिस्सा था। फिर वहां से वह एक तीसरे जहाज़ में चढ़ा श्रोर पन्द्रह दिन के वाद क-च में श्राया जो श्रीभोज का एक बन्दरगाह था। फिर एक श्रोर जहाज़ में, जो इस देश के राजा का था, वह दस दिन की यात्रा के बाद एक श्रौर देश में पहुंचा जो 'नंगे लोगों के देश' (सम्भवतः निकोवार द्वीप) नाम से ख्यात था, जहां से सीधे भारतवर्ष की श्रोर चल कर वह लगभग एक पत्त की यात्रा के बाद ताम्रलिप्ति के विशाल वन्दरगाह में उतरा। इत्सिंग ने वापसी यात्रा का निम्न लिखित व्यौरा दिया है—'ताम्रालिप्ति से जहाज़ में दो महींने दित्तण-पूर्व की श्रोर चल कर हम क-च में पहुंचते हैं इसी वीच में वहां भोज से जदाया पहुंचता है। किन्तु जो लोग लंका को जाते हैं उन्हें श्रपने जहाज़ को दिचण-पश्चिम की श्रोर ले जाना चाहिये। क-च में शीत काल तक उहरते हैं। फिर दिचण को जाने के लिए जहाज़ में बैठते हैं, श्रौर पक महीने के वाद हम मलयु या भोज देश में पहुँचते हैं। यहां हम त्राधे ग्रीष्म तक उहरते हैं श्रीर फिर जहाज़ में वैठ कर उत्तर को चलते हैं। लगभग एक महीने में हम कांग-फु में पहुँचते हैं। इस प्रकार मैंने घर को वापिस श्राने के मार्ग का संज्ञेप से वर्णम कर दिया है; में श्राशा करता हूँ कि बुद्धिमान लोग और अधिक सुनने से अपने ज्ञान की वृद्धि करेंगे' [देखो Takakusu's ed., Introd.]।

इन जहाज़ी सुविधात्रों श्रोर सम्मुद्धिक यात्राश्रों के श्रस्तित्व में श्राने का कारण इन देशों की पारस्परिक व्यवसायिक श्रौर संस्कृति-सम्बन्धी श्रावश्यकताएं थीं । भारतवर्ष श्रौर इन दूरवर्ती मुल्कों में जो उसकी सभ्यता के उपनिवेश थे, माल श्रोर विचार दोनों का हो वड़ा तीव्र श्रावागमन था। इनमें से सुमात्रा का द्वीप मुख्य था जो उस समय मलायु या श्री-भोज नाम से ज्ञात थाः यह जावा का एक उपनिवेश था. जो स्वयं भी भारतीय प्रभाव का ब्राङ्मा था । यहाँ इत्सिंग ने वर्षी संस्कृत श्रौर पाली का श्रध्ययन किया । राजधानी में उसे १,००० से भी त्र्राधिक भिन्नु दिखाई दिये जो उन सव विपयों को पढ़ते थे जो भारतवर्ष के सबसे श्रधिक संस्कृत भाग श्रर्थात् मध्यदेश में पढ़े जाते थे । जावा, जिसे फाहियान ( सन् ४१४ ई० ) ने जवदि नाम दिया है, इत्सिंग के समय में कालिंग कहलाता था। वहाँ सबसे पहले ब्राह्मण धर्म की श्रौर उसके वाद बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी । सन् ६४६ के एक सुमात्रा के शिलालेख में राजा त्रादित्यधर्म को जावा का शासक कहा गया है, त्रोर वहाँ पांचवीं शताब्दी तक के पुरान संस्कृत श्रीर वेष्णव शिलालेख पाये जाते हैं। इत्सिंग के देखने में साधारणतया जो वात त्र्याई वह यह है कि 'दिच्चिण महासागर के द्वीपों में अनेकों राजा महा-राजा ( जिनमें उसने ग्यारह से ऋधिक गिने हैं ) वौद्धधर्म की सराहना करते हैं श्रोर उसमें विश्वास रखते हैं '; वे ' सब बौद्ध धर्म के प्रभाव से ऋभिनिविष्ट ' हैं [तत्रैव]

९ इन विदेशी मुल्कों में भारतीय प्रभाव के विषय में एक श्रलग प्रमथ लिखा जा सकता है। शायद सर्वोत्तम श्राधुनिक विवरण इलियट की स्मरणीय रचना Hinduism and Buddhism नामी प्रमथ के तीन खणडों में दिया गया है। इस सम्बन्ध में जो कतिपय शिलालेख उपलब्ध हुए हैं उनका साध्य यहां पर उद्धरण किया जाता है। मलय प्रायद्वीप के वेलज़ली ज़िले में बुद्धगुप्त नामी एक जहाज़ी कप्तान (महानाविक) का जो रक्षमृत्तिका (बंगाल में मुर्शिदाबाद ज़िले के रांगामाटी) से 'वहां पधारा था, चौथी शताब्दी का एक

वस्तुतः हर्ष के काल में भारत की सीमार्क्षों से परे दिचाणी समुद्र के द्वीपों और पूर्वी देशों की स्त्रोर बृह चर भारतका बहुत भारी विकास हुआ। भारतीय संस्कृति भारत-वर्ष के सभी पड़ोसी मुल्कों में फैल रही थी । हर्प के. समय के लिए इसका कुछ सर्वोत्तम प्रमाण चीनी यात्री युत्रान च्वाँग ने दिया है। स्थल मार्ग से चीन से भारतवर्ष को **त्रांत हुए श्रोर फिर वापिस होते समय उन देशों में** जिनसे होकर उसे गुजरना पड़ा उसे भारतीय प्रभाव के निश्चित चिह्न दृष्टिगोचर हुए । येंकि देश में उसे ' दस से ऋधिक वौद्ध विहार त्रोर २,००० से ऊपर हीनयान की सर्वास्तिवाद शाखा के साधु 'दिखाई दिये । 'चूंकि सूत्र शिच्चा ऋौर विनय-धर्म में उन्होंने भारतवर्ष का श्रनुसरण किया है, इसलिए भारतवर्ष के साहित्य में ही इन विषयों को विद्यार्थी पूर्णता के साथ पढ़ते हैं '। इस के स्रातिरिक्त हमें यह भी वतलाया गया है कि साहित्य के स्रलावा इस देश की लिपि 'कुछ परिचर्तन के साथ भार-तवर्ष की लिपि से ली गई हैं [ Watters, i. 48 f. ] । चीनी स्रोतों से वाटर्ज़ हमें यह वतलाता है कि इस देश में श्रारएय-विहार नाम का विख्यात मठ था जहां सन् ४**८४** में, चीन को जाते समय, भारतीय महर्षि धर्मगुप्त टिका था। शिलालेख मिला है। शिलालेखों की एक परम्परा में अनेकों शैव हिन्दू राजा बृहद् भारत [ Further India ] के राजा बतलाये गए हैं जो श्रपनी उत्पत्ति द्रोणाचार्य के पुत्र श्रश्वत्थामा से बतलाते थे श्रीर जिन्होंने वहां सन् ई० की दूसरी शताब्दी से सातवीं शताब्दी तक राज्य किया। पांचवीं शताब्दी का एक पञ्चव लिपि में लिखा हुआ शिलालेख, जो पूर्वी बोर्नियो के कोइटी (Koetei) नाम के स्थान में पाया गया था, राजा मूलवर्मा का उल्लेख करते हुए बतलाता है कि वह उस प्रदेश में शासन करता था [ देखो IA, 1921, p.117 ]।

इसके वाद कु-चिह मुल्क में हमारे यात्री ने १०० से श्रधिक विहार श्रौर उसी सर्वास्तिवाद-शाखा से सम्बन्ध रखनेवाले ४,००० से ऊपर बौद्ध भिन्नु देखे जो भारत की भाषा श्रौर य्रन्थां में निष्णात थे । भारत से ही इस देश ने भी कुछ परि**-**वर्तित रूप में श्रपनी लिपि प्राप्त की थी [तत्रैव, p. 59]। श्रन्य चीनी स्रोतों से वाटर्ज़ हमें बतलाता है कि इस देश में सर्वत्र बौद्ध भवनों श्रौर मूर्तियों की संख्या बहुत बड़ी थी। इसी के पड़ोस में पूर्व श्रौर पश्चिम नाम के दो विहार बत-लाये गये हैं जिन में प्रायः मानवी कौशल की पहुंच से परे लोकोत्तर सौन्दर्यवाली बुद्ध की मूर्तियां थीं; पहले विहार में श्वेत पत्थर का एक पट्ट था जिस पर बुद्ध का पद्चिह्न श्रिद्धित था। कु-चिह नगर के बाहर 'बुद्ध की ६० फुट से श्रिधिक ऊंची दो खड़ी मूर्तियां थीं जो उस स्थान को लाचित करती थीं जहां विराद पञ्चवार्षिकी बौद्ध सभाएं की गई थीं, श्रौर जहां शरद् ऋतु में पुरोहितवर्ग श्रौर गृहस्थ लोगों की वार्षिक धार्मिक बैठकें होती थीं। ये बैठकें कई दिनों तक होती रहती थीं श्रौर देश के सभी भागों से धर्मभिन्न श्राकर उसमें शामिल होते थे। जब इन सभात्रों के श्रधिवेशन होते रहते थे तो राजा श्रौर प्रजा सभी लोग श्रपना श्रपना काम धन्धा छोड़ कर छुट्टी मनाते, वत रखते श्रौर धार्मिक उप-देशों को सुनते थे । सभी विहारों से वाहनों पर बुद्ध की मूर्तियों के जुलूस निकाले जाते थे'। इस प्रकार इस दूरवर्ती देश में हमें भारतवर्ष की कुछ बौद्ध संस्थास्रों की स्थापना दृष्टिगोचः होती है जिनमें वे सभाएं भी सम्मिलित थीं जिनके श्रधिनेशन स्वयं हर्ष ऐसे ठाटबाट श्रौर इतनी धूम धाम से किया करता था। बिल्कुल पास ही एक बहुत वि-ख्यात विद्वार था जो श्राश्चर्य विद्वार कद्दलाता था; उसमें

विशाल भवन और कला के गुणों से निष्पन्न वुद्ध की मूर्तियं विद्यमान थीं और दूर दूर देशों से आये हुए लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों के टिकने के लिए एक स्थान बना हुआ था, जहां राजा, राजकर्मचारियों और अन्य लागों के द्वारा उनका धड़ा आतिथ्य सत्कार होता था। जीवनी से हमें ज्ञात होता है कि इस विहार में युआन च्वाँग का सत्कारकर्ता हीनयान का अनुयायी मोत्तगुप्त था जिसने बीस वर्ष से अधिक भारत वर्ष में अध्ययन किया था और जो टीकाओं और च्युत्पत्त के ज्ञान के लिये प्रसिद्ध था। किन्तु विद्या में उसे भी युआन च्वांग का लोहा मानना पड़ा और वह उसका शिष्य वन गया। वाटर्ज़ हमें यह भी वतलाता है कि सन् ४८४ ई० के लगभग धर्मगुप्त भी इस विहार में टिका था और दूर दूर देशों से आय हुए विद्यार्थियों में, जो वहां प्रधानतया विनय के अध्ययन के लिए आते थे, कुमारजीव का समकालीन प्रसिद्ध विमलान्त भी था [ p. 64 ]।

पो-लु-क (वालुका ) देश में अनेकों विहार विद्यमान थे, जिन में सर्वास्तिवाद-शाखा के १,००० से अधिक धर्म-भिज्ञ रहते थे।

इसके वाद हमारा यात्री ताशकंद, समरकंद और तोखार जैसे मुल्कों से होकर निकलता है जिन पर तुरुष्क लोगों का शासन था और जहां वौद्ध प्रभाव के कोई निशान नहीं थे। फिर वह तर्मिज़ में पहुँचता है जहाँ दस से अधिक विहार और १,००० भिच्च थे और सुन्दर स्तृप और वुद्ध की मूर्तियां विद्यमान थीं। आसपास थोड़े से और स्थान भी थे जिन-में विहार बने हुए थे, किन्तु उस प्रदेश में वौद्ध धर्म का सर्वो-त्तम केन्द्र कुन्दुज़ था, जहां युआन च्वांग ने धर्मसंघ नाम के प्रसिद्ध विद्वान के साथ परिचय प्राप्त फिया। स्थानीय शासक न यात्रा का उसके भारतवर्ष की श्रोर प्रस्थान करते समय रत्तक− वर्ग दिया श्रोर मार्ग में उसके लिए रहने श्रादि का सरकारी प्रवन्ध कर दिया था (यह एक प्रचलित प्रथा थी कि जब राजकर्मचारी दौरे पर निकलते थे तो लोगों से मनुष्यों, घोड़ों श्रादि के रूप में सेवा ली जाती थी: इसी प्रकार की सेवा का प्रबन्ध चीनी यात्री के लिए कर दिया गया)। उसने यात्री से वलुख़ ( फ़ो-हो ) जाने की प्रेरणा की जो उसके सैन्य-दल के नियन्त्रण में बौद्ध धर्म का एक केन्द्र था। स्वयं उसकी राजधानी 'लघु राजगृह नगरी' कहलाती थी, जिसमें १०० से अधिक बौद्ध विहार श्रौर ३,००० से श्रधिक हीनयान भिन्नु थे। नगर के वाहर 'नव संघाराम' था, जो हिन्दुकुश के उत्तर में बौद्धों का एकमात्र श्रड्डा था, जिस में निरन्तर ऐसे त्राचार्य रहते थे जो धर्म प्रन्थों के भाष्यकार थे'। उस में वुद्ध और वैश्रवण की वहुमूल्य मूर्तियां थीं और श्रन्य दुर्लभ वस्तुएं विद्यमान थीं जिनके कारण वह वहुधा श्रासपास के श्रसभ्य दस्युराजों की लूट का लच्य बना रहता था। इस विहार में बुद्ध के कुछ श्रवशेष भी थे, यथा—उसका स्नान-पात्र, उसका दांत श्रीर सम्मार्जनी-जो त्योहारों के श्रव-सरों पर जनता को दिखलाये जाते थे, जब कि पास ही एक स्तूप था जिसमें भी बुद्ध के श्रवशेष मौजूद थे। इस विहार में प्रज्ञाकर नाम का एक विद्वान भिच्च रहता था जिससे युत्रान च्वांग ने कुछ श्रभिधर्म प्रन्थों श्रौर विभाषाशास्त्र का श्रध्ययन किया।

बलर से चल कर वह गाज़ देश में श्राया जिसमें दस् से श्रधिक विद्युर श्रौर ३०० सर्वास्तिवादी भिच्न थे; वहां से वह <u>बामियन</u> में श्राया, जहां श्रनेकों विहार श्रौर सहस्रों लोकोत्तरवादी भिच्न थें; श्रौर फिर वहां से किएस देश में, जो, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, भारत की सीमा परं बौच धर्म का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, जिसमें १,००० से अधिक विहार थे और भिचुओं की संख्या जो प्रधानतया महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ६,००० से अधिक थी।

जव युत्रान च्वांग दूसरे स्थल-मार्ग से वापिस गया तो उसे निम्नलिखित स्थानों में बौद्ध धर्म के केन्द्र दिखाई दिये-त्सात्रो-कु-त, जिसकी राजधानी गज़नी थी श्रौर जहां संकड़ों विहार श्रौर १०,००० से श्रधिक महायान भिन्नु थे: काबुल का मुल्क, जिस पर एक कट्टर बौद्ध धर्मानुयायी तुरुष्क राजा शासन करता था; तुखार मुल्क में श्रंदरव, जहाँ उसके तुर्क देश होने पर भी, कतिपय विहार श्रीर भिच्च विद्यमान थे, श्रीर जहां श्रशोक के समय का एक स्तूप भी था; खोस्त का मुल्क; वदत्तां, जहां थोड़े से विहार थे श्रौर जो ऐसे राजा की छत्रच्छाया में था जिसका 'बौद्ध धर्म में परम विश्वास' था; कुरन जो वदत्तां की ही भाँति एक बौद्ध प्रवृत्ति के राजा की छत्रच्छाया में था; वखन, जिसमें दस से श्रधिक विहार थे, जिनमें से एक में बहुमूल्य रत्नों से जड़े हुए और सोने का मुलम्मा चढ़े हुए ताम्वे के मएडप के नींचे बुद्ध की एक पत्थर की मूर्ति थी; (पामीर की घाटी में) तशकुर्गन, जहाँ लोग 'सच्चे बौद्ध' थे, तत्कालीन राजा 'बौद्ध-र्धम का त्राश्रयदाता त्रौर त्र्यनुशिष्ट विद्वान् था, जिसके किसी एक पूर्वज़ को श्रनुश्रुति के श्रनुसार श्रशोक ने परास्त करके वहां उसके महल में एक स्तूप बनवाया था 'जिस पर वह राजा श्रम्यत्र चला गया श्रोर वहाँ उसने तत्त्वशिला से श्राग्रहपूर्वक लाये गये शास्त्राचार्य कुमारलब्ध के लिए एक शानदार विहार बनाया, जो कि सौत्रान्तिक शाखा का

प्रवर्त्तक था श्रौरुपूर्व के श्रश्वघोष, दक्षिण के देव तथा पश्चिम के नागार्जुन श्रादि बोद्ध विद्वानों की बराबरी करता था; श्रोश, जिस में दस से श्रधिक विहार श्रीर वौद्ध धर्म के सर्वास्तिवाद शाखा के १,००० भिच्च थेः काशगर, जिसमें संकड़ों विहार श्रौर ऐसे भिच्च थे जिन्होंने सार त्रिपिटक विभाषात्रों (टीकात्रों) को त्रर्थ का त्र्राधिक त्र्रानुशीलन किये विना ही कएठस्थ कर रक्खा था, जहाँ की लिपि भी भारत-वर्ष से ली गई थी; चे-कु-क, जहाँ 'उन श्रन्य देशों में से किसी की भी श्रपेत्ता जिनमें वौद्ध धर्म पहुँचा था' महायान ग्रन्थ श्रधिक संख्या में विद्यमान थेः श्रौर श्रन्त में खोतान ( सं० गोस्थान श्रौर कुस्तन ), जहाँ युश्रान च्वांग ने भार-तीय लिपि का प्रचार देखा, लोगों को बौद्ध धर्मी पाया श्रीर जिस में १०० से अधिक विहार और ४,००० से अधिक भिन्न थे, जो प्रधानतया महायान को मानने वाले थे, श्रीर तत्का-लीन राजा भी बौद्ध था; साथ ही युम्रान च्वाँग ने वहाँ बुद्ध की नाना प्रकार की मूर्तियां श्रीर वैरोचन श्रीर यशस् के ( अशोक के समय का महान् अर्हत्, अशोक का मन्त्री, जो खोतान के उपनिवेश का सूत्रपात करने वाला था ) विहारों [Watters, ii. 302], को भी देखा तथा श्रन्य श्रनेक प्राचीन **श्रनुश्चतियों का सा**त्तात्कार किया।

श्रतपव यह कहना श्रनुचित न होगा कि समिष्ट रूप से हर्ष के समय में भारतवर्ष को श्रपने इतिहास के एक श्रत्यन्त भव्य युग को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुश्रा। एक इट श्रादर्शवादी सम्राद की छत्रच्छाया में उसका श्राभ्य-न्तिरक शासन खूब सुव्यवस्थित हो गया था जिसके फल-स्वरूप उसने श्रपनी श्रात्मा का पूर्ण रूपेण सब दिशाश्रों में विकास प्राप्त किया! इस प्रकार सिज्जत होकर बाहर भी वह अपने विचारों से अपने पड़ोसी देशों को अधिक शक्ति के साथ प्रभावित करने में समर्थ हुआ; वे लोग भारत को सर्वोच्च विवेक और संस्कृति का घर मान कर अपनी ज्ञान-पिपासा को तृप्त करने के लिए इस पुण्य भूमि की शरण में आते थे।

### उपसंहार

जीवनी के श्रनुसार हर्ष 'युंग ह्वी काल की समाप्ति के करीव' अर्थात् सन् ६४४ ई० के लगभग परलोक सिधाराः तकाकुसु ने भी इस तिथि को स्वीकार किया है [I-tsing, pp lvi and 163]। किन्तु जैसा वाटज़ं ने वतलाया है [i. 347], चीनी ग्रन्थों में इस घटना का समय सन् ६४६ दिया गया है, क्योंकि यही वह तिथि थी जब हर्ष के दरवार में भेजे हुए चीनी राजदूत ने उसके सिहासन पर एक श्रप्हारी को श्रासीन पाया था। इसके श्रतिरिक्त इसी वर्ष युग्रान च्वाँग ने श्रपनी यात्रा का विवरण ताइत्सुंग को श्रपंण किया था; 'शीलादित्य इस रचना के श्रपने श्राधुनिक रूप में श्राने से पहिले ही संसार से चल वसा था'।

श्रय हम उसके सर्वोत्तम जीवनी-लेखक बाण के श्रोजपूर्ण शब्दों में हर्ष के चिरत्र का चित्रण देकर श्रपनी लेखनी
को विश्राम देंगे—'वस्तुतः पृथिवी उसके कारण राजन्वती
है! उसका राजत्व विस्मय में डालनेवाला श्रोर देवताश्रों
को मात करनेवाला है! उस के त्याग के लिए श्रर्थी-जन
काफ़ी नहीं हैं श्रीर न ही उस की प्रज्ञा के लिए शास्त्र पर्याप्त
विषय हैं; उसका काव्य-कौशल वर्णनातीत है; उसके पराक्रम के लिए साहस के श्रवसरों का श्रभाव है; उसके तेज
के लिए विस्तुत चेत्र चाहिए, उस की कीर्ति के विस्तार के
लिए दिशाएं श्रपर्याप्त हैं, उसकी साधु-प्रकृति से श्रपनाये

जाने के लिए पर्याप्तसंख्यक सहृदयों का श्रभाव है: उसके गुण गणना से वाहर हैं (गणनातीत हैं), श्रीर श्रशेप लित कलाएं उसकी प्रतिभा के लिए श्रत्यन्त सङ्कीर्ण च्रेत्र हैं [हर्ष० ७६ ]।' उसकी बहुमुखी प्रतिभा श्रोर जटिल चरित्र की भिन्न भिन्न श्रवस्थात्रों का इससे श्रधिक संत्तेप में श्रौर इस से श्रधिक श्रोजस्विनी भाषा में वर्णन करना कठिन है । वह एक साथ ही राजा और कवि, योधा और कृतविद्य, राजसी श्रौर साधु-स्वभाव का था, वह श्रपरिमेय सम्पत्ति का स्वामी था जिसे वह निस्सीम उदारता के साथ दान में देता था, उसमें एकच्छत्र सम्राट् के त्रजुरूप महानुभावता श्रौर भिखारी की जैसी विनयशीलता थी, श्रौर वह श्रखिल युद्ध-विद्या श्रौर ललित कलाश्रों, ज्ञान श्रौर गुणों का भएडार था। उसने श्रपनी जीवनचर्या एक योधा की भांति श्रारम्भ की, तत्कालीन राजनैतिकं परिस्थितियों ने उसे प्रतीकार श्रौर प्रतिहिंसा, रणयात्रात्रों स्रौर दिग्विजयों के लिए विवश किया। किन्तु शीघ्र ही वह प्रकृतिस्थ हो गया, तथा श्रपनी वास्तविक प्रकृति का श्रुनुसरण करने लगा, श्रौर यावज्जीवन श्रपने लम्बे शासनकाल में श्रत्यन्त दृढ शान्तिवादी, तथा युद्धसंसक्त राष्ट्रों के उस भीषण युग में भी ऋहिंसा-धर्म का अनुयायी श्रीर प्रचारक वन कर रहा। फलतः इसी धर्म के श्रनुयायी श्रपने प्रतापी पूर्ववर्ती श्रशोक मौर्य की भाँति वह स्वयं श्रपने सिरजे हुए चरित्रनायक [नागानन्द के राजा जीमृतवाहन ] के मुख से ऋपने विषय में कह सकता था-

स्वर्शरीरमिप परार्थे यः खलु दद्यामयाचितः कृपया। •
राज्यस्य कृते स कथं प्राणिवधकौर्यमनुमन्ये॥

'करुणा से प्रेरित होकर, विना किसी के कहे ही, जो मैं

दूसरों के लिए श्रपना शरीर तक न्योछावर करने को तय्यार हूँ वही मैं राज्य के निमित्त प्राणियों को वध करने की निष्ठु-रता की कैसे श्रनुमति दे सकता हूँ ?' कहने की श्रावश्यकता नहीं कि उसकी दिग्विजयों के बाद के इतिहास में हम उसे इस उच्च राजकीय श्रादर्श की साधना में बहुत श्रंश में सफल पाते हैं ॥

